लेखक-देशभक्त कुँवर चांदकरण शारदा घी. ए., एलएल. बी.,

रचियता-

''कालेज होग्टल'' ''दलितोद्धार'' ''श्रसहयोग'' 'शुद्धि'' ''हिन्दू-"माडरेटा की पोल" "विधवा-विवाह" इत्यादि

प्रधान राजस्थान वनिता श्राश्रम श्रृजमेर, महामंत्री राजस्थान प्रान्तीय जात-पांत तोड़क मंहल, श्रजमेर, मंत्री राजपुताना मध्यमारत सभा ध्रजमेर, दलपति सेवासिमिति श्रजमेर, पूर्व प्रधान भारतवृपीय धार्यस्वराज्य सभा बाहीर, सी० पी॰ वरार, प्रान्तीय माहे-इवरी कान्फूॅस, विसान कान्फूॅस व्यावर, मजदूरसंघ श्रजमेर, पूर्व महामंत्री भारतवर्षीय श्रास्येकुमारपरिपर्, राजस्थान प्रान्तीय सेवापरिपट्, राजस्थान प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी, राजस्थान प्रान्तीय हिन्दूसभा, तथा सभासट् डिस्ट्रिक्टवोर्ड श्रुनमेर मेरवाहा हुस्यादि

सं० १६८४ वि० }

# वात्र् मथुराप्रसादं शिवहरे प्रवन्यकर्ता के प्रवन्य से वैदिकयंत्रालय, अजमेर में मुद्रित

# शुद्धि चन्द्रोदय=्ू

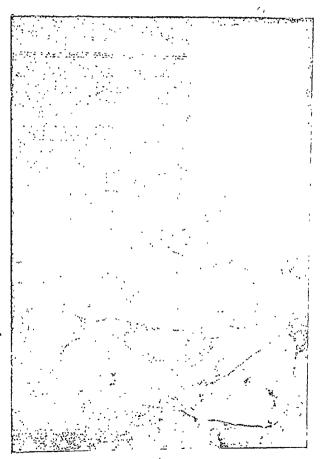

पूज्य श्री स्त्रामी श्रद्धानन्दजी.

जिसने परम पवित्र तपोमय श्रार्घ्यसमाज की शान्तिमयी गोद में रहते हुए महर्षि दयानंद के सचे सिपाही बनकर वेदप्रचार, स्वराज्य, शुद्धि, संगठन, दलितोद्धार ऋौर विधवाविवाह का कार्य्य किया । जिसने संगीनों के सामने वीरतापूर्वक अ-पना सीना अड़ाकर अपने आदर्श जीवन से आर्य-जाति में सच्चा धर्म जागृत किया, जिसने शुद्धि ऋांदोलन के ालिये सीने में गोलियां खाकर हिंदू जाति में यह बीर भाव उत्पन्न कर दिया कि वह कत्लों, रिवालवरों, खंजरों, वम्वों ऋौर वन्दूकों से कदापि न डरेंगे और स्वामी के सामान विलदान होकर सारे संसार को ऋार्य्य वनाकर ही चैन लेंगे। जिनकी चरणसेवा में रहकर मुक्ते शुद्धि के कार्य्य करने का ऋवसर प्राप्त हुवा और जिनके पवित्र विलदान से मुक्ते शुद्धि-कार्य्य में सदा उत्साह मिलता रहता है, उन्हीं स्वर्गवासी पूज्यपाद धर्मवीर स्वामी श्रद्धानंदजी के चरणकमलों में सादर स-विनय साग्जालि यह ''शुद्धि-चंद्रोदय'' समर्पित है।

चांदकरण शारदा,

でもでもできてもできてもあると

# विषयसूची ।

#### प्रथम अध्याय (१--६१)

प्रस्तावना, श्रुद्धि का कर्य-श्रुद्धि आन्तोत्तन की सफलता-श्रुद्धि भ्रान्दोत्तन में पेग्नी नरेनों का सहयोग और प्रविद्धतों की व्यवस्था (१-३)

शुद्ध सनारान है (४—२१) हिन्दूजाति की वर्तमान स्थिति ४—वेद में द्वाद पवित्र होने की बाजा ४—सब वर्षों को वेद का अधिकार—सब पर्यों के वेदहरा व्यपि ६—वर्षों का परिवर्तन—परस्पर विवाद—मौपदी के स्वपंपर में माझ्या वेश में अर्जुन—सीता स्वयंवर में रायण माझ्या— नामागारिए वैश्य के पुत्र माझ्या—नीच वर्षों से उस घर्षों में काना— विधामित्र कृत्रिय का माझ्या होना— कीशिक माझ्या का अन्य माझ्या से योतिसम्बन्ध ७—जानश्रुति शृद्ध का माझ्या कोना, वर्षों में परस्पर विवाद— राजा दुष्पन्त का माझ्या कन्या माझ्या कोना, वर्षों में परस्पर विवाद— राजा दुष्पन्त का माझ्या कन्या माता मञ्जूप की कन्या— पराग्र की माता पायकाची म् मञ्जूप की कन्या का राजा शान्तन से विवाद— दासी से विदुरजी का जन्म— जाति के उत्कर्ष होने में स्मृतियों के प्रमाण ६—उक्जातियों का राज-पवित्रता के मिथ्या सिद्धान्त—शास्त्रियह माझ-छत्रिय का तात्र्यं—गार्म, शास्त्रियस,

कात्यायन श्रादि ब्राह्मण गोत्री की चत्रियों सेंडलचि ११-साहेश्वरी, श्रो-सवाज श्रादि बैश्यों की प्रत्रियों से उत्पत्ति—दरोगों की राजपुतां से उत्पत्ति —राजाराम कृष्ण भागवत का सेपा—तापदव महावाणण में वात्यस्तोम यज्ञदारा ३४ के समूहों में धनाये बात्यों की शुद्धि ११--रामायण वाल में छत्राष्ट्रत का सभाव- भीवों का सापों में प्रचेश १२- हुए, सीर्देयन अनायों का बायों में प्रवेश-परस्पर सायन्ध- ऐतिहासिक प्रभाण-परमारी का शिप्रेस नदी पर यसना- प्रज्ञैन का नामकाया उछोपी से विकात- ग्रंकराचार्य का शंसाध्यनि से शादि करना १३- सिफन्दर के साथी यनानियों की शुद्धि-निर्णंति रायस की शुद्धि - दीदों का विवेश में प्रचार १४--भेदसाके मित्राजेय में यपनराजा के शुद्ध होने चौर वास-हेव का मन्दिर वनवाने का सेख-भविष्यपुराण में गहर्षि कवय का भिक्ष हेरा के स्तेरहों हो हुन्त करना ११- चैतन्यदेव मादि सात वैग्टाय सा-चार्यों का म्लेप्टों को बैष्यावी दीका देना-देवजरमृति का ग्रादि वि-धान १६--रणवीर-प्राविधन विधान म्बेष्ह्रीं ही भाषों से टायति १०-११-- प्राचीन सारतवर्ष की सीमा १६-- श्रीशंकराचार्य का धा-रिनवंशज च्रिपों को शंदाध्यमि से शाद करना २०।

यवन जाति की शुद्धि (२१—२४) इस पिपय में क्रशोक का शिकालेख २१—कायुल के राजा मिक्षिन्द, मिर्माएयदर को बौद्ध दीचा २२—तुर्म के पुत्र इरकरण को हिन्दू दीचा—चिद्र, चन्द्रान नामक मयनों का हिन्दू धर्म में प्रवेश—चयन पिता पुत्र धर्मदेव और इन्द्रानिन्द्रस दोनों के हिन्दू धर्म में प्रवेश—इस विषय में मासिक का शिकालेश—शक-जाति की रानी विष्कुद्धा का पतिसदित बौद्धमं में प्रवेश २४।

स्त्रप्यंश का स्तिय जाति में प्रवेश—(२४—२६) चत्रप्यंशी दीनीक के पुत्र प्रपमदत्त का संविभिधा से विवाह—दीनीकवंशी राजकन्या द्यानिया का श्रोध हिन्दू राजा से विवाह २४—कान्हेदी गुफा का शिका- त्तेल—शफ्रव दमन की कन्या से बिसष्ट पुत्र श्रीसातकर्यी का विवाह-कारकीगुफा के शिलातेल में श्रेतुकाकट के यवनों की शुद्धि— जुनार के शिलातेल में ईरिला नामक यवन की शुद्धि २६।

श्राभीर जाति का हिन्दू होना—(२७) श्राभीरवंशी स्वम्तिं का राजपूर्तों में प्रवेश २७।

तुरुष्क जाति का हिन्दू होना—(२७—२८) तुरुक वंशी राजा केट फियस का हिन्दू धर्म में प्रवेश ।

हुरा जाति का फ्रार्य होना--(२८---२१) इत्तीसगढ़ के राजा कर्ण-देव का हुरा कन्या से विवाह।

शासद्वीपी मग जाति का ब्राह्मण जाति में प्रवेश (२६--३०) उनका उपनयन संस्कार-मग आति का परिचय ३०।

पारसी आर्थ ही हैं— (३१—३२) पारसी धर्म और हिन्दू धर्म की तुलना ३१—पारसियों की दृष्टिम द्वसक्तमानों का धर्म वर्षर धर्म है— आर्थ महासभा की रचना ३२।

गुर्जर जाति का आर्थ जाति में प्रवेश (२२—२४) गुर्जरों का आर्थ जाति में शुद्ध होकर मिजना—परिहारों के पूर्वज गूजर २३— गुर्जरों की सन्त्यन चालुक्य या सोलंकी राजपूत—परमारों, चीहानों का हिन्दुओं में प्रवेश—चीहानों के प्रथम राजा वासुदेन का बाहम्यधर्म में प्रवेश—चीहानों की बाह्मणों से उत्पत्ति—कादम्ब क्षित्रों की बाह्मणों से उत्पत्ति—कादम्ब क्षित्रों की बाह्मणों से उत्पत्ति—कादम्ब क्षित्रों की बाह्मणों से उत्पत्ति—इस्-काह्मण्य—नागराजाओं का हिन्दु-आं में प्रवेश-प्रकाणादिस आदि गुर्जर राजाओं के वग्राद आदि में विवाह सम्बन्ध २१।

मैत्रिक जाति का विन्दू होना (६ १—३०) गुजरात के नागरें का वहामी राजाओं से सम्बन्ध—नागर बाह्मणों की उत्पत्ति—उनके पूर्वज सिकन्दर के यूनानी सैनिकों का भारती खियों से सम्बन्ध ३६ 1 प्राचीनकाल में शायों की विजय (१०-४०) भक्तगानिस्तान, खोतान, गान्धार, कायुल, तुर्किस्तान श्राप्ति भाषे देश हैं १८ — तुर्किस्तान के कचर नामक गांव में नावनीतक नामक विकित्सा ग्रन्थ की टपलिध — कुस्सन=खोतान, में शिधानन्द का अनुवादित त्रिपिटक प्रन्थ — मध्य पृशिया में इन्द्र भादि देशों के नाम से किये संधियों का शिलाकेश — तासकन्द्=तद स्वयट — बलस=बारहीक देश ३१ — एशिया में धार्य, राजा — भायदेश चीन — चीन का राजा भयदत्त — 'मोकाहर' के लेखानुसार चीन में दस सहस्र सायंगरिवार — वहां का यात्री युद्ध मह ।

जापान ( ४०-४२ ) कार्यदेश जापान - यहांके 'तकाक्षमु' विद्वान् का मत-पुरोहित वोधिसेन भारद्वाज - यात्रीयोधिभमें - होरिजी के मन्दिर से बंगजा-प्रत्थ की प्राप्ति-कार्यदेश मिश्र ४१ ।

जावा—(४२—४४) वबद्दीप—यात्री फाहियान का उहेस ४२—
जावा में गुजरात के प्रभावशाखी राजा झाजीसक का गमन ४३—जावा में
हिन्दू मन्दिर—घहां दुसलमानों का खत्याचार—पुनः उन जोगों का खिकार ४४-काग्योज जाति हिन्दू बनाई गई (४४—४=) कृत्रोज—कृत्रो—
कृत्रोडिया देश से खाये—कृष्मोडिया द्वीप में चौद हिन्दू तामिल और शैयों
की वस्ती—हिन्दू मन्दिर—प्रथम राजा सोमवंशी श्रुतवर्मा । ४१—इर्ठा
शताब्दी में राजा भवपमां का मन्दिर—७ वीं शताब्दी में राजा हंशानवर्मा—यात्री ध्रास्त्य माएया—५० वीं शताब्दी में राजा हंशानवर्मा स्थान—उसका घटां के राजा राजेन्द्र वर्मा की कृत्या से विवाह—।
वहां शाह्ययों का आधिपत्य—यहां के संस्कार—हिन्दू मूर्तियां ४७—
श्राकोरयाट के खयडहर—संस्कृत के शिकालेख ४७ ।

चम्पा—(४८—१२) द्यानाम देश में भहदमी का स्थापित भद्रे-मह मन्दिर । विकान्त वर्मा के शिलालेख ४२—देवी भगवती की मूर्ति—इट्या के गोवर्षनोद्धार की मूर्ति—बुद्तिवीय के बनावे बिहार्— दन्त वर्षों में परस्पर विवाहों के प्राचीन बहाहरणों की सूची १२। श्रायों द्वारा शुद्ध किये श्रुष उपनिवेशों पर एक ष्टि (१३—६१) साह्वेरिया में स्याम यद्ववंशी योरोप=सुरूपदेश—शब्दशा-स्वानुसार देशों थोर वारों के नामों की तुलना । ११—मनाया पैनिन—सुला में पनपन में भाव राज्य—वहां के राजा श्रद्धि—पश्चिमी विद्वानों के सिद्धानों से श्रायं सिद्धानों की तुलना—भारतीय थार मिश्र के सृष्टि विषयक विचार १७—चीन में गीतम सुद के चरणविन्ह—हिन्दू श्रीर यूनानी देवों की तुलना १५—प्राचीन भारतीय साहित्य में समुद यात्रा १९—महर्षि शुकदेव भमेरिका में —सहदेव की समुद्द्यात्रा ६०—राजा सगर का विजय - सात द्वीपों का विभाग ६१॥

#### द्वितीय श्रध्याय ( ६२—=१ )

मुसलमानी राज्य श्रारे श्रुद्धि—६४ गौराङ्ग चैतन्य महाप्रभु का मुसलमानों को शुद्धकर वैक्यच बनाना ६२—६४।

मुसलमानी काल में शुद्धि— (६४—७३) जैसबमेर के राव चेचक का मुलतान हैवतलां की पोती सोनलदेवी से विवाह—पिढतराज जगताप का यादणाह की पुत्री कवितिका से विवाह—शाहजहां के समय मुसबमान खियों से हिन्दुओं का वेरोक टोक विवाह— ग्रस्तिमान औरतों से हिन्दुओं के विवाह की रोक टोक विवाह — ग्रस्तिमान औरतों से हिन्दुओं के विवाह की रोक करने का नया क़ानून—तद्मुसार अपरस्पर विवाहों की त्कावट । ६६— अकबर के हिन्दूभाव—राय महीनाथ के लड़के कुंवर जगमाली का नयावजादी गींदोली से विवाह — संजीम जहांगीर का हिन्दी बढ़ना— खुसरों का हिन्दी पदना— दारा को संस्कृत पदना— रस्तमसां की रसखान स्पर्म शुद्धि— उसकी भिक्त कि सम्बन्ध मुसलमान महिलाकार्व 'ताज' और उसकी कविता—ताजकी शुद्धि (६६— मुसलमान महिलाकार्व 'ताज' और उसकी कविता—ताजकी शुद्धि (६६— ६६) पिहानीवासी जमालुहीन की कृष्णभिक्त —कृष्णभक्त रहिन—अकव्यर का हिन्दू कवियों को धाअय देना ७०—राजस्थान में मुसलमान

श्रीरत रखने की रीति—यापा रावल की मुसलमान रानी मुसलमान दालद की श्री दाद्वी रूप में मुदि — दाद्वी के शिष्प मक्त 'रजयली' — नामाजी होम—सेन मक्त नाई—रैदासजी चमार ७? — रामानन्दजी कृत मुसलमान खुलाहे श्री कधीरजी की मुदि — यहामाचार्य कृत तीन पठानें की मुदि — गुरु गोविन्दसिंह का स्कार की हुई से सहयों मुसलमान हुए हिन्दु श्रों की मुदि करना — मुलसीदासजी का मुदिका दोहा — सुनती, नेचारी, दाही वाले मुसलमानों का मुद्दिकर सार्य होनेका भविष्यपुराय में प्रमाय — ७२ — राजा गंगासिंह को कोहुई मुदि — राजा सुखपाल की कीहुई मुदि ।

तुरालक काल में शुद्धि (७३--७४) एक माझण की शुद्धि--सिकन्दर के ज़माने में भुसलमानों की शुद्धि--श्रीरंगजेप के समय में मिरता श्रम्युल क़ादिर की शुद्धि--राजा जसयन्त्रसिंह का मजिनदों का मन्दिर धनवाना (७४)

इसलामी काल हिन्दुओं के खून से रंगा तुम्रा है (७४— =१) नाजन्दा विरवविधालय के पुस्तकालयों का जलाना—इस्लाम के जोर जब को बतलाने वाली ऐतिहासिक पुस्तकं ७४, ७६—कुरान में जोर जब करने की हिदायतें—मुसलमानी आयाचारी पर ऐतिहासिकों की सम्मति०७—मुसलमानी जमानके बोर श्रत्याचार श्रीर श्रनाचार००—= 51

#### तृतीय अध्याय ( ८२--११६ )

शुद्धि श्रौर राजपूत इतिहास—(=२—१०)विजयी होने की वेद में श्राज्ञा—श्राये जाति की विजय द्रव्य—कि इत्थिन्द्र, भूष्या प्राप्ति की वीररस भरी कविताएं ( द्रध-द्रश्.) हिन्दुश्रों की वर्तमान कायरता श्रीर श्राधःपतन द्रश्—वीर राजपूत श्रमरासिंह राठोद की वीरता—बीर राज-पूर्तों का श्रधःपतन— द्रश राजपूर्तों की वीरता ( १०—१११ ) सुस-जमानों के श्रत्याचारों का वदला लेनेवाले महाराजा श्रजीतिसिंह के कार-

नामे--- सरजमताजी का मस्जिद का मन्दिर धनवाना ६०--- सरहरी का शाहजहां की वारादरी ( श्रजमेर ) से शिवमन्दिर धनवाना-महारा-जा अजीतसिंह की कीहुई शुद्धियां-वीरों की वीरता के नम्ने (: ११) अकबर पर हिन्दू प्रभाव-अकबर को शुद्ध न करने में हिन्दुओं की भूल ६३ -धून के श्रीराजाराम की कीहुई भक्तवर वादुशाह की अन्त्येष्टि श्रीर वादशाह शकवर की शुद्धि—श्रीर वीरों की वीरता—भरतपुर के कवियों की भ्रोजस्विनी कविता १४ -- बीर दुर्गादास की दीरता १४--महा अजीतसिंह के पुत्र वस्तसिंह की वीरता और सुधार-एथ्वीराज चौहान की वीरता-महा० गर्जासह और रामपाल की बीरता १६- खेड़-राजप्तों की वीरता—राव सातलंगी की वीरता १७ — जात पाँत तो इक मही-नाथनी राठोइ को गीवोत्ती हरण रय - महाराखा क्रम्मा की बारता - जोधर हरनाथिसह—राजा सलहदी पृथियाकी वीरतातथा सुसलमान कियोंकी शुद्धि . है ह--राज बताने में व्याहता और रखेल श्रीरतों से उत्पन्न संतानों के समान श्रिधिकार १००,१०१ — हिन्दुओं का मधा से मुसलमान श्रिमोको खाना---राजपूती नुमानेमें शुद्धिकी रीति— १६वीं शताब्दी में ईसाईयों की शुद्धि १०२ -वंगास में चेतन्यदेव की कींहुई शुद्धियां-घोसवासों की शुद्धि 10३ -वर्ण परिवर्तन में प्रहापुराण का प्रमाण-हिन्दुओं की व्याहता सुसल-सानियों की सन्तान हिन्दू - इसके कुछ ऐतिहासिक नम्ने १०६-जैसलमेर के महाराजा श्रमरसिंह की कोहुई श्रमरसागर में शुद्धियां-हैंदराबाद के दीवान महाराजा सर किशनप्रसादनी सथा सोदा राजपूतों में मुंसलमान जीरतों से विवाह करने की वर्षमान रीति-- १०७ कायमसानी १० =-- वर्तमान शुद्धि-आन्दोलन १.०३--- महर्षि द्यानन्द्र की सहर---धलंबधारी की शुद्धि-शुद्धि के विरोधियों का शंधेर ? ११० la

शुद्धि त करने से हानियां—(११११--११६)गौद देशके सुबतानः सैयदहुसेन की शाहजादियों के प्रेमपात्र-हिन्दू नवयुवकों का सुसत्तमानः बनना ११२--शासमान तारा के ग्रेम में राजकुमार यहा का सुस्लू- सीत बनना ११६ --- शाहजादी के प्रेम में कालाचांद का मुसलमान बनना ११४--- कालिदास गजदानी का शाहजादी के प्रेम में मुसल-मान बनना ११६।

# चतुर्धः प्रध्याय ( ११७--१२४ )

शुद्धि श्रीर महाराष्ट्र इतिहास—(११७) भूषणकी थोजस्विनी कविताएं—(११७—१२०) शिवाजी का यहुत से मुसलमानों को ग्रद्ध करके सेना में भर्ती करना १२०—गेताजी पानकर की शुद्धि १२१—शिवाजी के श्रष्टप्रधानों में परिहतराय के शुद्धि श्रीर सुधार के कार्य १२१—शिवाजी की माता हारा सदौर नाहक निम्नालकर की शुद्धि १२१, १२२—गुमी सुसी बाई का शुद्ध दुवे निम्पालकर के यह पुत्र से विवाह १२२— माह्मण मरहरी की शुद्धि १२२—साहुजी के समय में पृताजी खंडकर की शुद्धि २३--पेशयाकाल में शुद्धि १३३—१२४।

### पञ्चम श्रध्याय ( १२५—१३८ )

बाजीराव पेशवा का मुसंजमानी मस्तानी से विवाह श्रोर उसके शुद्ध पुत्र शमशेर बहादुर का बवनों से पानीपत की लड़ाई में लड़ना १२४ ।

च्लित जातियों को ईसाई और मुसलमान होने से बचाओं
(१२४—१३८)दिलतों की ईसाई असलमान बन जाने की व्यर्थ धमिक्यां—
इसलाम धर्म के दोष—श्वियों की इज्जत नहीं—धमेपरिवर्तन में पतिपत्नी
के सम्बन्ध ट्र जाना—धार्मिक स्वतन्त्रता का नारा—विधा की राष्ट्रता—
पंदोसियों को वह बेटियोंपर धोला, छल—चचेरी यहिन से शादी—स्पिभिचार
पूर्ण शिक्षा—देशदोह की शिका—। १२८ । इसलाम धर्म की दिन्द्
धर्म के तुलना—हिन्दू-वैदिक धर्मकी श्रेष्ठता १२६ ईसाई मुसल्द

मानों की संकीर्णता और बेदिक धर्म की उदारता— मुसंबंगानी धर्म के मूठे तिदान्स १३२ — मुसंबंगानों के शन्दे आचार मुसंबंगानों के इन्-रत के मृश्यित आधार और अष्ट जीवन १३३। दांबत भाइयों को उन्ने की उत्तेजना—दोनितोद्धार और उन्नति के उपाय— १३१ — वीरवल का मुसंबंगों के भिन्नेयों से भी नीच बत्रवाना— १३१ — मुसंबंगान कियों की इसनाम पर फुनितयां १३ =।

#### षष्ठ ऋध्यायं ( १३६---१५६ )

हमें शुद्धि क्यों करनी चाहिथे (१३६—१४६) शुद्धि करने के पांच कारण्—विदिक सम्यता धामर है—गधे से घोढ़े बनने की थोथी शुक्ति १४१—कर्मों से गिरना और उठना—(२) इसलाम का भयसं क्षोड़—(१४२—१४८) शुद्धिका सुपरिणाम—(३) जात पांत का स्पर्भ पचड़ा—महर्षि दयानन्दकी शिला १४७। (४)—हिन्दू जाति के सर्वनाश से यचावो—हिन्दू जाति के झूंस का चित्र १४। (४) ईसाई सुसलमानों के ध्यक्षरहे—भागास्तानियों के ध्यक्षरहे—१४३। ईसाइयों का जाल—शुद्धि के कार्य में बाधा—शुद्धि आन्दोलन के लिये ६ शिकार्ष १४६।

### ंसप्तमे अध्याय (१५७—१८७)

वर्त्तमान युग में शुद्धि के मार्ग में रुकावरें—मलकानों की शुद्धि कैसे प्रारम्भ हुई (१४७—१६०) दिन्दुओं की व्यय ढॉगवाज़ी—(१४८) मुसलमानों के भयंकर अत्यावारों से निद्धा भंग— निज़ामी की तबलीगी चाल —मलकानों की शुद्धि—भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना—

श्रुद्धि पर शंकापं और उनके उत्तर (१६०-१८७) ( १ ) क्या शुद्धि से हिन्दु मुसतिम ऐक्य ट्ट जायगा ? १६० । ( २ ) क्या हिन्द्रश्रों को शुद्धि का श्रधिकार है ? - (१६६) (३) गया मुस-लमानों को शक्ति से चिंदकर सिरफोड़ी करनी चाहिये ? १६९ ! -- मया शुद्धि से जातीय . महासभा बन्द होजायंगी ? १६२--१६३। ( ४ ) यया हिन्दु मों को अधिक संख्या बाला होने के कारण शुंदि धन्द करनी चा-हिये ? (६) क्या मुसलमान दिन्दुओं को मुसालमान पनाना छोएर्दे ? १६३। (७) क्या धार्मिक स्पतन्त्रता में फांग्रेस की याधा शासनी चाहिये ? (१६३) ( = ) नांकरशाही से लहने के लिये पया हम धार्मिक सिद्धान्तों को त्यागेंदें या विधर्मी यन जायं १६३-१६४ (६) क्या राजनैतिक सुधारों के साथ सामानिक व धार्मिक खुधारी की धावश्य-कता नहीं ? १६४। ( १० ) क्या मुसलमानी को यह न सिखाया जाय कि हिन्दश्रों को भी प्रधिकार देने होंगे ? १६४ । ( ११ ) प्या विदेशी हि-न्युची पर भाजग रहने का दोप नहीं जगाते ? १६४। (१२) मुसल-मान लाइ मगाइं तो हम क्या करें १६६--१६=। (१३) वर्तमान के दंगे देख कर क्या हिन्दु मुस्लिम ऐक्य से निराश हाजाना चाहिये ? १६८-१६६। (१४) क्या पहले अन्य कुरीतियां द्र करें तय श्चिह करें या पूर्व ही शुद्धि करें १६६--१७४ । शुद्धि करने से गोरचा होती है-अदिवदत्तजी टेम्परेन्स शीचर का गोरचा का ब्योरा ( ११ ) शुद्धि का प्रचार क्यों नहीं होता ? १७४--१७८ ( १६ ) मस-लमानों का कलमा पढ़ने, पानी पीने, रोटी खानेवाला कैसे शुद्ध हो ? १७८--१८० (१७) शुद्धि के विरोधी के लिये क्या शास्त्राज्ञा है ? .१८०:--१८१ (१८) श्रुद्धि जनसमुदाय के सामने कैसे करनी चहिये ? १८१--१८२ शुद्धियों की विधियां--- आर्थ पद्धतियां ११८१--१८२ । (१८) सुद्धि की ऐतिहासिक घटनायें १८२--१८७ । 'तारीके सोरठ' में जिली दूसरे 'सत्तासियों' के बाद श्रीरंगज़ेव के जय से वनी मुसजमान खियों की मारवादियों ने शुद्धि की—श्रनहल-वाहे के राजा भीमदेव द्वारा कुछ मुसजमानों की शुद्धि—शुजाव देकर की गयी शुद्धि—सुजती मुसजमानों की शुद्धि—शिया श्रोर सुजी शेखावत श्रीर बाढ़ेल राजपूत बने—हिन्दू धर्म पर शुद्ध बढ़ी १ कुर्जानियां, जोधन बाह्मण—हेम्—सम्माजी—चांपानेर किल का हाकिम वेग्रीराव—सिंध के हाकिम सिंध के उत्तराधिकारी खतीम के राज्यकाल में शुद्धियां— जयपाल के नवासे सेवकपाल की शुद्धि— मुजतान के हाकिम शेखज-मीयद लोही के पोते श्रदल फतेह दादद की शुद्धि—मालावार के मुसज-मामों की शुद्धि—युवारकशाह के जमाने में शुद्धियां—मालिक खुदै की शुद्धि—फिरोनशाह तुग्रालक के जमाने में शुद्धि १८७।

#### श्रष्टम श्रध्याय (१८८—१६७)

शुद्धि श्रीर कांग्रसी नेता—कांग्रेसी नेताश्रों का शुद्धि विरोध—उसका प्रश्नुतर—स्वराज्य, गोरणा, एकता श्राद्धि के लिये भी शुद्धि रोकी नहीं जासकशी १८६ —कांग्रेस की नेशनता पार्टी का शुद्धि विरोध व्यर्थ है—श्रायाचार और हत्याकारणों से शुद्धि वन्द नहीं हो सकती—हत्याश्रों से इसलाम का सुंह काला होता है १६१—मोलाना श्रवुलकलाम श्राजाद के शुद्धि और संगठन के विरोध का उत्तर १६१—शुद्धि के काम से स्वराज्य, क ग्रेस भीर इत्तहाद के कामों में धक्का नहीं लगता—हस विषय में स्वा० श्रद्धानन्दनी का उत्तर १६४—शुद्धि सभा स्वराज्य की विरोधी नहीं—शुद्धि से हिन्दू संगठन और स्वराज्य होना सुगम है विश्वभ्रेम के बोगियों के शुद्धि के विरोध का प्रस्तुत्तर—सुप्तलमान ईसाइयों के भ्रन्याय सहन करना विश्वभ्रेम नहीं है १६४—हिन्दू वैदिक-धमे विश्वभ्रेम का बाधक नहीं है—संकुदित हिन्दू धर्म का द्वार महर्षि द्यानन्द ने खोल दिया है १६६।

#### `सर्वम श्रध्योय ( १६⊏—२०३ )

श्रार्थसभ्यता का महत्व श्रीर शुद्धि १६६—हेद व देश के राजा श्रंत्वपति की घोषणा—योरोप में पश्चिमी सभ्यता सभारी प्रसन्तोप ११६—मुसलमानी देंगों में नया युग—दर्धी, ईरान, भीन, मिश्र शादि में सप्ट्रीय उन्नति २००—भारत के रोगों के लिये १ संजीवन (२०३)

#### दशमं अध्याय ( २०४---२२१ )

हिन्दू मुसलिम ऐषय, स्वराज्यवादी थाँर शुद्धि (२०४—२११)
मुसलमामों का विदेशप्रेम—हिन्दुशां का स्वदेश-प्रेम २०४—स्वराज्यवादियों की मूख—जुरम सहना थीर करना दोनों पाप एँ—मुसलमानों
के जुरम सहने से नीकरशाही के क्षवम सहना भाजायगा—इससे स्वराव्य श्रसम्मव हाजायना २०२—व्यति के क्षिये दिलतों पर आयाचार न
करो—जो उद्धार न करे वह धमं नहीं—मुसलमानोंकी धमकीसे मत बरो
सबको धार्मिक स्वतन्त्रता चाहिये २०६—हिन्दू धमं जीया नहीं एँ—
यार्थ सम्यता के सामने ईसाई और मुसलमानो सम्यता कृष्ठ नहीं है।
२०७—थार्थ सम्यता का मृजमन्त्र—मुसलमानो सम्यता की गिरावट
२०८—वहों के मुसलमानों की उन्नटी चालें—स्वराज्यवादियों के खिलाकत आन्दोलन की न्यथेता—खिलाफ्त की सहायता का ट्लटा फल—
कुरान में हत्यारी शिका एकता न होने देगी २४०—७ करोड़ मुसलमानों
को हिन्दू वना जेना असम्यव नहीं।

हिन्दू मुस्तिक पेक्य केंसे होगा? (११३—२१२) सिदान्तों का हनन करने से ऐक्य होना श्रसम्भव है २११— चीन के सुनयातसन की विकलता—हिन्दू संगठित होकर स्पराज्य पा सकेंग्रे—हो गरम लोहां के समान परस्पर मेल होना सम्भव है २१२—श्रव्ण संख्यावालों को श्रभ्यंकार मिलने की बात का थोथापन २१३।

निश्चित निर्वाचन (२१३—२२१) हिन्दुओं में सगठन न होने से स्वराज्य नहीं है २१४—स्वराज्य का सत्यमार्ग तप है—पैक्टों के चक्रों में मत फंसो—साम्मदायिक निर्वाचन अनुचित है २१६—अधिक संख्या के मुसलमान भी अत्याचार करते है—सास्तार की कूट निति से हिन्दुओं की आंसे खुली हैं—कांग्रेस का मुसलमानों का अनुचित प्रथपत—भाषाभेद से प्रान्त विभाग करने में ऐक्य नहीं हो सकता २१८—योग्यों का चुनाव करो—आवादी के जिहाज से भी मुसलमान सब वाते। में हाय नहीं यहाना चाहते—'मीठा २ हप् और कहवा २ थूं का मुसलमानों का सिद्धान्य २१६—हिन्दुओं की राजीनामा करने की नुरी आदत २२०।

#### एकादश ऋध्याय ( २२२—२२≈ )

शुद्धि और सिक्स इतिहास, २२२—२२ सिक्सों और हिन्दुयों को मिलकर काम करना चाहिये २२३ गुरु गोनिन्दसिंहजी का वचन— गुरु गोनिन्दसिंहजी की कीहुई शुद्धियां—श्वानन्दपुर में शुद्धि— छठे गुरु हरगोनिन्दजी की कीहुई कन्दोला' नामक मुसलमान कन्या की शुद्धि २२१—जत्येदार रामसिंह की शुद्धि—हिन्दुधमें पर सिक्सों का बलिदान-गुरु गोनिन्दसिंह के पुत्र फतेहसिंह जोरावरसिंह के बचन २२६—२२६।

## द्वादश अध्याम ( २२६—२४१ )

हिन्दू जाति को इसलामी हमले से वचाओ २२६—२६१ परस्पर फूट से हिन्दू साम्राज्यों का नाग २३०—श्रीमती सरोजनी नायह का निस्सार श्राजाप—पंजाब और सिंध की उपेशा करना श्रूब है २३१— ।हिन्दू महासभा के संगठग न होने से हानियां २३२—नेताश्रों की संग-ठित शक्ति होना भाषस्यक है २३३—सरहद के हिन्दु श्री पर संकट २३४—हिन्दू शौर मुसलमानों की नीतियों में भेद २३४—मुसलन्सानी शाक्रमणों का मुक्यला करने का तरीका २३६—हस्लामी वृद्धिनीति २३७—हिन्दू धर्म की रचा करो ( २३६ ) हिन्दू धर्म पर इकीक्रतराय, गुरु गोविन्द के प्रत्न, शार्जुन, घन्दा, मित्रधान, गोगबहादुर, शारमाजी श्रादि का घिलदान २३६—हिन्दू धर्म का रचान कभी न करो—शार्थ राज्य बनाने का यत्न—हिन्दू संगठन का कम २३६—हिन्दु शों की प्रथम मौन, प्राचीन हिन्दू मिन्दर जो मिहनर बमें हैं, वापिस मिलें २४०—कोग्रेसी नेताओं का मुसलिम प्रपात शार हिन्दू मौनों को पूरा करने में श्रसमर्थता २४९।

#### चयोदश अध्याय ( २४२---२५१ )

सरकार छौर गुद्धि (२४२—२४१) सरकार दी स्वाधंभरी नीति २४३—सि० टी० का ग्रुद्धिपर पृथ्यापकारा — टाइम्ज जाफ्र इन्डिया का आवससाज पर आकेप—स्टेट्समंन में विविन यानू का आनाप— आनतीय सरकारों की सरन्यूकरों हारा आफीसरों को चेतावनी—लाई इरिन का एक भाषण २४४—संगठन करके हिन्दूधमें भचार करने का ज्याय २४५—निरासा की अनावस्यकता २४६— सरकार का अनावश्यक मुस्किम पवपात श्रीर अन्याय २४७—हिन्दू मुस्किम वैमनस्य में सरकार की उदासीनता—कांग्रेस और पैयट विश्वास योग्य नहीं २४६—श्रुद्धि आन्दोकन में दुष्टों के दमन के यहन की आवश्यकता २४६— श्रुद्धि आन्दोकन में दुष्टों के दमन के यहन की आवश्यकता २४६— श्रुद्धि विश्वास योग्य नहीं —दयद की महिमा २४०—२४९ ।

चतुर्दश अध्याय ( २४२—२८६)

भारत में शुद्धि का क्या कार्य हो रहा है (२१४--२१६) मार-

त्तीय शुद्धि सभा का परिचय—स्थापना २४३—सभा के उद्देश्य २४४—सभा के कार्य २४४—शुद्धि समाचारपत्र २४४—शुद्धिसभा का श्रायच्यय २४६।

गुजरात में शुद्धि श्रोर संगठन का कार्य (२४७—२६२) गुज-रात में ईसाइयों के सात मिशन २४७—धागामां का जाल २४८—मोटा मियां का जाल २४८—इसनिजामी का जाल —इमामशाह का सम्पंथी जाल २४६—बहोदा नरेश का शुद्धिकार्य में शीगखेश २४६— बहोदा में शुद्धि सभा की स्थापना—मुन्यई में हिन्दूसभा की योजना— सभा के केन्नों की रचना—श्रयजा-श्राथम, मील-श्राथम शादि संस्थाओं का जन्म २६०—पदोदा सभा की श्रोर से दस इजार की शुद्धि—गुजरात में शुद्धि, संगठन की नींय—शोजेसर माखिकरावनी के शुभ उपोश— गुजरात में मोलेसकाम रियासतों के श्राधिपतियों की शुद्धि (२६१)

मद्रास प्रान्त में श्रुद्धि कार्य (२६२-२७०) मांपला विद्रोह से लागृति—मद्रास में द्राह्मण प्रक्राह्मण की विकट समस्या—दृष्टिदेष— स्पर्श—होप—इनके कारण प्रस्पृश्य जातियों का हिन्दू धर्म के विरुद्ध घोर प्रान्दोलन २६३—वहां की प्रस्पृश्य जातियों में इस्लाम का प्रचार २६४—उन में ईसाई मत का प्रचार २६४—इकिण में कृषिरामजी धादि का प्रचार—पं० बेदयम्बुकी का प्रचार—पालचाट के इहवा लोगों में प्रचार २६६—धार्यसमाज की विजय—सेठ हाजूरामजी धौर जुगलकिशोरजी विद्यला का इस कार्य में दान २६७—मलाचार में मोपलों का प्रचार—सहुरा में एम. ले. समा कार्य—मंगलोर में पं० धमेदेवजी का कार्य २६६—बंगलोर में पं० सस्यवतली का कार्य—महास में धार्यसमाज का कार्य—मंगलोर की पहाड़ी जातियों में प्रचार २६६।

महाराष्ट्र में प्रचार-कार्थ ( २७० ) पंजाब में कार्य (२७१) म्रावं कर्मधीरोंका कार्य २७१—सध्यक्षन्त में कार्य — मध्यभारत में कार्य २०२ — सिन्ध में कार्य २०३ — कारमीर में हिन्दू जा की दशा और वहां शुद्धि का प्रचार २०३ – २०४ — चहां हिन्दू जनता की दुर्देशा — वालविवाह के भयंकर परियाम २०१ — चहां मुसल- मानों के घृणित कार्य — ईसाइयों का काम — आर्यसमाज का शुद्धिप्रचार २०४ — राजस्थान में शुद्धि २०४ – २०७ — आर्य पुरुषों के प्रशंसनीय कार्य २०६ – २०७ — आस्माम विहार चंगाज तथा वर्मों में शुद्धि कार्य २०६ ।

उपलंदार (२७६—२६६) योरोप में शुद्धि आन्दोलन २७६— ग्रोरोप में नया शुग—टर्की में जागृति, कुरान, इदीसों को स्यागकर वैदिक सिद्धान्तों पर मुकाब २७६—घोरोप में उपनिपदों का प्रचार—सत्यार्थ— प्रकाश का टालस्टाप पर प्रभाव—पोरोप का पाइवल पर से विश्वास उठना— विज्ञान द्वारा कुरान का असत्य ठहरना २८०—ईसाइयत का योरोप में खयडन—दारिवन के सिद्धान्तों का खयडन—ग्रायसमाज का सर्व-मान्य त्रिल्वाद २८१—वैदिक कर्मवाद—योरोप में शवदाह की रीति का प्रचार—धार्यसमाज की गुरुकुल शिकाप्रयाली का प्रभाव २८६— राष्ट्रभाषा देवनागरी का प्रचार—सन्ततनभर्मी कुप्रयाओं के विरुद्ध धान्दोन स्वत—इर्मवेग्र में अन्तिम उत्तेजना २८४-२८६।

इति शुभम्।

# चित्रों की सूची



| 5   | धर्मवीर स्वामी श्रद्धानन्द्रजी  | १५ महर्षि श्री स्वामी व                 | गानस्द     |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|     | श्रारम्भ में                    |                                         |            |
| ş   | महात्मा इंसराजजी भू० १२         | १६ लाला लाजपतरायजी                      | drj        |
|     | शुद्धिका दश्य भू० १८            | १७ गुजरान में मोलेसला                   | में        |
|     | राजधिराज सर नाहरसिंहजी          | _                                       | ११≍        |
|     | वर्मा शाहपुरा                   | • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · | तर्वाय २२= |
| ¥   | वृन्दावन भ्रातृ-सम्मेलन भ       | १६ धर्मवीर पं० लेखराम                   | जी २४८     |
|     | श्री महातमा निम्यादित्य यवनी    | _                                       | का         |
|     | को शुद्ध करके उनके गले में      | वित्रान                                 | २५०        |
|     | कएठी पहिना रहे हैं ' ६          | २१ महाराजकुमार उम्मद                    | सिंहजी     |
| (g  | कांचीपुरी में शुद्धि का दश्य ६३ | शाहपुरा                                 |            |
| =   | हिन्दूधर्म रचक सहराया प्रताप ह  | ० २२ सहास्मा नारायण स्वार               | वीजी २५४   |
|     | हिन्दू भेष में शुद्ध हुआ        | २३ राजाबहादुर नारायण                    |            |
|     | सम्राट् श्रकवर ६२               | स्तर्भी पीती                            |            |
| 30  | वीर दुर्गादास राठीह ६६          | २४ महाराजाधराज स्य                      |            |
| 3 3 | रा०र०मा० श्रात्मारामजी १०८      | चहादुर,गायकवाड़ यड्                     |            |
| 3 ? | दानवीर सेंट जुगलाकेशोरजी        | २५ श्री० श्री० शमद्वजी                  |            |
|     | विद्ता ११०                      | रावया० रामविज्ञासक                      |            |
|     | चीर शिवाजी महाराज ११६           | शारदा (                                 |            |
| 8   | धर्मवीर पं० लेखरामती क          | २६ रायसा० हरावलासज                      |            |
|     | यतिदान का दरय १३०               | सारदा पुस० पुल० पु                      | ० २७६      |





# शुद्धिचन्द्रोदय

# भूमिका

मध्य भारत प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी का प्रधान था, अतः उस समय की सरकारी नीति के अनुसार में श्री कृत्या-जन्म-स्थान में छु: मास के लिये भेजा गया। उस समय अजमेर के कई प्रसिद्ध मौलवी भी खिलाफत आन्दोलन में जेल भेजे गये थे। जेल में मौलवियों के साथ रहकर और उनके हिन्दू स्वयंसेवकों को मुसलमान बनाने के प्रयत्न को अनुभन्न करके मैंने यह इद निश्चय कर लिया था कि भारत का उद्धार बर्चमान कांग्रेस की नीति से नहीं बल्कि शुद्धि, हिन्दू संग-ठन और दलितोद्धार से ही होगा। अतः आव्रण श्रुका १३ शनिवार संवत् १६७६ तदनुसार ता० ४ अगस्त १६२२ को जब मैं जेल से छट कर आया तो भैंने यह संकल्प कर लिया कि देशहित छोर स्वराज्य प्राप्ति के लिये मेरा कर्जन्य है कि में हिन्द-संगठन, शुद्धि खोर दलितोद्वार में यथाशिक सहायता दूं। यह भाव पहिले ही पहिल मैंने आखिल भारत-वर्षीय ब्यार्च्य-स्वराज्य-सम्मोलन के प्रधान की हैंसियत से लाहीर के ''नेडला हॉल'' में प्रकट किये थे। फ्रोर तब से यह विचार में श्रपने तेखों श्रीर व्याख्यानों में बरावर ४ वर्ष से प्रकट करता चला था रहा हूं। उस समय भी सेकड़ों भाई मेरे समान विचार रखते थे, परन्तु विरोधी अधिक थे। सुके भी ऐसे विचार प्रकट करने के कारण भयंकर विरोधों का सामना करना पड़ा । मेरे मित्र मुक्तसे रुष्ट होगये परन्तु मेरा श्रन्त-रात्मा श्रमीतक सम्हे जन्हीं विचारों पर दृढ रख रहा है। श्रीर श्राज समे श्रत्यन्त ही प्रसन्नता है कि मेरे समान विचार रखने वाले भारत में सेकड़ों नहीं लाखों मनुष्य विद्यमान हैं। महात्मा गांधीजी उस समय शुद्धि के ऑन्दोलन के विरोध में थे और उन्होंने अपने यह विचार प्रकट किये थे कि ''ग्राहि नया श्रान्दोत्तन है और श्रार्यसमाजियों द्वारा ईसाइयों की नकल करके चलाया गया है"। मैं स्वयं वंवई के पास जूही में, जहां महात्माजी वीमारी के वाद स्वास्थ्य सुधारार्थ रहते थे, इस विषय में वार्त्तालाप करने गया था । श्रीर श्रीमान् भारत-भक्त सी. एफ. एन्ड्रज, देशभक्त सेठ जमनालालजी वजाज श्रादि के सन्मुखं इस विपय पर वात्तीलाप करते हुए उनकी सेवा में निवेदन किया था कि यह शुद्धि आदीलन नया नहीं वरिक हमारे पूर्वज इसे सनातन से करते आये हैं और इस विषय में प्रासिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता डा॰ भाषडारकरजी "Foreign elements in the Hindu Society श्रार्थात् "हिन्दूसमाज में विदेशियों का सम्मेलन" नामक प्रसिद्ध प्रामाणिक लेख है, जिसकी सत्यता पर किसी को सन्देह नहीं करना चाहिये। तत्पश्चात् मैंने सोंचा कि महात्माजी के समान हजारों मनुष्यों में शुद्धि विषयक श्रम होगा । श्रतः मैंने शाद्धि विपयक जो २ प्रमाण जहां कहीं मिले उनको एकंत्रित किया और आज मेरे ४ वर्षों के प्रयत्न का फल यह "शब्दि-चंदोदय" नामक पुस्तक मैं पाठकों के सामने बड़े हुर्प के साथ प्रस्तुत करता हूं। गृहस्थ में सांसारिक कार्य करते हुए श्रपने . उदर पालन के लिये अपने वाहुवल पर निर्भर रहते हुए श्रपना २ घंघा करते हुए मातृभूमि की सेवार्थ सारे भारत में भ्रमण करते हुए भी समय बचा २ कर कई सज्जन पुस्तकें लिखते हैं वे मेरी इस प्रस्तक के रचने की काठनाइयों का अनु-अब कर सके हैं। क्योंकि मेरी भी ठीक वही हालत है। मैं शुद्धि, दलितोद्धार, हिन्दू-संगठन के आंदोलन को सफल करने के लिये भारत के प्रसिद्ध २ नगरों में तथा राजस्थान, मध्य ्रप्रांतः, बरार, पंजाब, लंगाल, युक्त प्रांत, गुजरात, काश्मीर श्रांदि

प्रांतों में इस विषय पर व्याख्यान देते घूमा हूं। पत्रासों तीख लिख चुका हूं। मेरे मित्र कविवर भूरालालजी कथान्यास शाहपुरा जैसे सज्जन मेरे लेखों श्रीर व्याख्यानों को पुस्तक-रूप में चाहते थे. और मैं इनको प्रकाशन करने का विचार कर ही रहा था कि इतने में भारतोद्धारक महर्पि दयानंदजी सर-स्वती की जन्मशताब्दी के महोत्सव का समय निकृट आगया, सेरे प्रेसी मित्रों के अनुरोध से मैंते ''शुद्धि" नामक छोटी प्रस्तक जिख कर भारत के प्रासिद्ध पुरातत्ववेत्ता श्रीमात् राय-वहादुर पं० गौरीशंकरजी हीराचंदजी श्रोक्ता क्यूरेटर राजपूताना स्यूजियस ष्रजमेर व राजस्थान के शसिद्ध इतिहासज्ञ श्रीमान् ठाक्कर किशोरसिंहजी बारेठ घ्रध्यच् इतिहास कार्यालय पटियाला तथा श्रीमान् रामनारायणजी दूगङ् इतिहास्त्रः मेवाङ् वालों को मेरी छोटीसी पुस्तक पढ़कर सुनाई। वे सुनकर प्रसन्न हुए और इन्होंने कई तबीन वातें तथा सुधार वताकर सुमे ष्टत्साहित किया । मैंने च्चित संशोधनों के साथ पुस्तक को वैदिक यंत्रालय में छपने भेजदी। श्री मथुराप्रसादजी प्रवंधकर्ता वैदिक सन्त्राल्यु ने कृपार्कर पुस्तक के कुछ अध्याय छापे पर शीवता के कारण कई अध्याय विना छपे रह गये । अतः ''श्रुद्धि' की भूमिका में मैंने उनकी पूर्ति हुसरे संस्कर्या में काने का वचन दिया था । तत्पश्चात् यद्यपि 'श्युद्धि'<sup>।</sup> क्रां प्रथम संस्कृरण ख़तम हो चुका था तथापि कई कारणों से मैं इसको पुनः प्रकाशित करने में श्रासमर्थ रहा। धर्मवीर पूच्य-पाद स्वामी श्रद्धानंन्दंजी के वंतिदान ने मेरे हृदय में श्रापूर्व उत्साह उत्पन्न किया श्रीर मेंने "शुद्धि" पुस्तक की बहुत काट. छांट के वाद दुवारा लिख डाली श्रीर उसको नाम 'शुद्धि चंद्रोदयं"रख दिया, इसमें शुद्धि विषयक सब ही वातें जो मुक्ते ज्ञात थीं तथा जो सुनी श्रीर पढ़ी थीं उन सब का श्रापूर्व समावेश कर दिया है। में मेरे परमिमत श्रीमान पंडित राम-गोपालंजी शास्त्री रिसर्च स्कालर डी. ए. धी. कालेज लाहौर तथा वैद्यवर श्रीमान कल्यास्पर्सिंहजी प्रधान हिन्दूसभा अजमेर श्रीर बाबू मंश्रराप्रसादजी शिवहरे मैनेजर वैदिक प्रेस का श्रास्तन श्रनुगृहीत हूं। जिन्होंने मुक्ते यह पुस्तक इस रूप में प्रकाशित करने में सहायता प्रदान की है।

श्रीमान् स्वामी चिदानंदजी सरस्वती ''मंत्री भारतीय हिन्दू शुद्धि समा'' तथा सम्पादक ''शुद्धि समाचार'' देहली, श्रीमान् देश-वन्धुजी सम्पादक ''तेज'' देहली, श्रीमान् प्रोफेसर इन्द्रजी संपादक ' अर्जुन'' देहली, श्रीमान् रायसाहव हरिवलासजी शारदा एम० एल० ए० श्रजमेर श्रादि ने इस पुस्तक में छपवाने के लिये अपने ज्लाकों (चित्रों) का उपयोग करने दिया श्रतः उनका मैं अत्यन्त श्रामारी हूं। यह पुस्तक मैंने किसी राजा, महाराजा, सेठ, साहूकार से रुपये प्राप्त कर उनकी रुचि श्रनुसार नहीं लिखी है जैसा कि कई लेखक श्रपने उदर पालनार्थ किया करते हैं। इसमें मेरे निजू अनुभव स्वतत्रंतापूर्वक लिखे गये हैं। इस पुस्तक के लिखने से किसी के दिल दुखाने का मेरा तात्पर्य नहीं है और न त्यापारिक नीति से ही यह पुस्तक रची गई है। शुद्धि, हिन्दू संगठन, दिलते। द्वार आदि आंदोलनों को मैंने अपने भाविष्य के जीवन के विरोप श्रेय बनाये हैं और अपने सांसारिक गृहस्थ जीवन के कार्य करता हुआ मैं इन्हीं आंदोलनों को सफल बनाने की दिन रात चिन्ता में रहता हूं। अतः इस पुस्तक के रचने में मेरा एक-मात्र चहेश्य शुद्धि आंदोलन का प्रचार है।

इस पुस्तक के जिलने से मेरा कदापि यह मतलव नहीं है कि मैं किसी मुसलमान या ईसाई भाई का चित्त दुखाऊं या उनके धार्मिक नेताओं को दुरा भला कहूं। मैं जानता हूं कि मुसलमान ईसाइयों में भी बहुत २ अच्छे २ महापुरुप हुए हैं और अब भी विद्यमान हैं। मेरा ताल्पर्य तो यह बतलाने का है कि ईसाई मुसलमानी धर्म आर्थ हिन्दू धर्म के सन्मुख बहुत ही हल्का धर्म है। और आर्थ्यसभ्यता ही सर्वश्रेष्ठ सभ्यता है। इस पुस्तक में हिन्दुओं की कई उपजातियों के जिये भी जो इतिहास लिखा गया वह कदापि किसी का नीच ऊंच या वर्ण संकर बताने को नहीं बल्कि मेरा एकमात्र ध्येय यही बतलाने का है कि प्राचीन काल में हिन्दुओं का हाजमा जबरदस्त था और जो कोई विदेशी बाहिर से आते थे उन्हें वे शुद्ध कर आर्थ जाति में सम्मिलित करते थे। मुक्ते भलीमांति ज्ञात है कि 'शुद्धि

राान '' श्राति गहन है श्रोर उसका पूर्णतया दिग्दर्शन करना श्रातिकिन है उसे जितने श्राधिक पहलुवों से सोचते हैं उतनी ही कुछ श्रोर वार्ते सामने श्राजाती हैं। श्रापने परिमित साधनों तथा स्वल्प योग्यता के होते हुए में जैसा कुछ शुद्धिविपय में विचार कर सका वह पाठक पाठिकाशों की सेवा में उपस्थित है। यदि इस विपय पर कोई सङ्जन श्राधिक प्रकाश डालेंगे या मेरी भूलें वतलावेंगे तो में उन्हें सहर्प स्वीकार कर दूसरी श्राष्ट्रति में सुधार कर छपा दृंगा। मुमे विश्वास है कि इस पुस्तक के पठनपाठन से शुद्धि श्रान्दोलन का खोरों से प्रचार होगा और आर्यिहन्दू युवक श्रामनी जाति की गाढ निद्रा भयंकर कर्मवीर वन कार्यन्तेत्र में उतरेंगे श्रीर अपने जीवन को श्रार्यसभ्यता, देश श्रीर समाज के लिये श्राधिकाधिक उपरोगी वनावेंगे।

इस पुस्तक के चौदह अध्यायों में "शुद्धि" "संगठन" पर
अनेक पहलुओं से विचार किया गया है और अन्तिम अध्याय
में शुद्धि के कार्य का संत्रेप दिग्दर्शन कराया गया है। इसमें
कई उत्साही शुद्धि के कार्यकर्ताओं की विस्तृत रिपोर्ट में नहीं
ह्याप सका हूं और कई शुद्धि के कार्यकर्ताओं के नाम भी में
देना भूल गया हूं। उन सब से में समा मांगता हूं। सब से
अधिक प्रशंसा के अधिकारी वे सङ्जन हैं जो विना नाम चाहे
निरन्तर शुद्धि का कार्य गुप्त रूप से कर रहे हैं। और हिंदूजाति ऐसे सब महानुभावों की सदा कृतइ रहेगी।

मेंने कई लेखकों के लेखों श्रीर कवियों की कविताश्री को इस पुस्तक में च्ट्घृत किया है। मैं उन सब महातुभावों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ २ उन सव पुस्तक लेखकों श्रीर कवियाँ का मैं आभारी हूं जिनकी पुस्तकें, लेख तथा कविताएं पढ़कर मेरे हदय में इस पुस्तक को लिखने की स्फूर्णी उत्पन्न हुई । मैं जानता हूं कि इसमें कई ज़ुटियां रह गई हैं। कविता के झान से शूल्य होने के फारण कविताओं में तो बहुत ही ग़लतियाँ रह गई हैं। श्रत: मैं साहित्यसेवियों से श्राशा करता हूं कि वे इन श्रशुद्धियों के लिये मेरी श्रमुविधायें जानकर मुक्ते चमा कर देंगे। और जहां २ भूलें हैं उनके लिये मुक्ते सूचित करेंगे ताकि मैं आगामी संस्करण में उनको सुधार दूं। पाठक महोदयों से मेरा विशेष निवेदन है कि वे इस पुस्तक को कोरे उपन्यास की तरह न पढ़कर इसकी प्रत्येक वात पर भली प्रकार विचार करें। श्रीर जहां २ शुद्ध होने वाले भाइयों का पता लगे उन्हें स्वयं शद्ध करडालें या किसी आर्य्यसमाज या हिन्दूसमा में सूचना देकर शाद्धि करवादें । श्रौर जिन भाइयों के हृदय में शुद्धिविषयक भ्रम है उनका भ्रम निवारण करें तथा धर्मवीर स्वामी श्रद्धानन्दजी द्वारा स्थापित 'भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा' की तन, मन, धन से सहायता करें। शुद्धि विषयक बहुतसा मसाला मेरे पास रह गया है । कई उपयोगी प्रमाण मैं नहीं दे सका हूं, परन्तु अब मैं अधिक विलम्ब कर

श्रधिक समय तक पाठकों को इन्तजार में भी नहीं रखना चाहतां. श्रतः इसको श्राधिक विस्तृत श्रीरं सुन्दररूप में द्वितीय संस्करण में प्रकाशित करूंगा, पाठकगए ! मेरी ब्रुटियों को चमा करें।

श्रजमैर, प्रतापजयन्ती सेवक— ज्येष्ठ श्रुक्ला ३ सं० १६५४ **शॉट्कारण शारदा** 



# शुद्धिचन्द्रोदय

# प्रोफेसर रामगोपालजी शास्त्री

प्रधान आर्घ्य-स्वराज्य समा लाहौर का बक्कन्य

शुद्धि के संबंध में अपने श्रीर पराये में कई प्रकार के श्रम श्रीर शंकाएं उत्पन्न हो गई थीं, यहांतक कि छुछ वर्ष पूर्व महात्मा गांधीजी तक ने लिख दिया था कि "हिन्दू धर्म में दूसरों को मिलाने का ऐसा कहीं विधान नहीं है जैसा कि ईसाइयों श्रीर उनसे कम मुसलमानों के मत में है । श्रीर आर्थ्यसमाजियों ने श्रपने प्रचार करने में ईसाइयों की नकल की है"। जब मेरे मित्र छुं० चांदकरणजी शारदा को महात्माजी के इस प्रकार के विचारों का पता लगा तो वे स्वयं ( जूही ) वंवई के पास वाले गांव में पहुंचे, जहां महात्माजी वीमारी के बाद श्राराम कर रहे थे श्रीर उनसे श्रुद्धि विषय में बहुत देर तक वार्तालाप किया श्रीर उनसे श्रम निवारण तथा शंकासमाधान किया। कुँवरसाहव ने उसी समय "शुद्धि" पर

पुस्तक लिखने का संकल्प कर लिया था जिसके पढ़ने से प्रत्येक देशिहतेपी को यह भलीभाँति ज्ञात हो जावे कि शुद्धि की प्रथा सनातन है श्रोर हिन्दूधर्म में दूसरे धर्म वालों को मिला-ने की प्रधा ष्राति प्राचीन है। हमें हर्प है कि अकूतोद्धारक, खद्रप्रचारक, विदेशी माल के विह कारक महात्मा गांधीजी ने शुद्धि विषयक श्रपने विचारों में कुछ परिवर्तन किया है श्रीर श्रार्थ्यसमाज के ऊपर लगाये हुए कई श्राचेपों को वापिस ले लिये हैं। वास्तव में ज्ञार्घ्यसमाजी श्रौर महात्माजी एक ही सत्यसनातन धर्म को मानते हैं वे भी यही कहते हैं। के सत्य से वढ़कर कोई धर्म नहीं और श्रार्थ्यसमाज भी "नहि सत्यात् परो धर्मी" के सिद्धान्त को मानती है। यह हमारा विश्वास है कि स्वराज्य हिन्दूसंगठन श्रादि श्रनेक साधन उस ब्रह्मानंद की प्राप्ति और पूर्ण स्वतंत्रता (मुक्ति) की प्राप्ति के लिये साधन-मात्र है। कायरता को तो अब स्वयं महात्माजी बड़ी हिंसा मानते हैं। उनका कहना है "कि हिन्दुओं को उनके संदिर वोड़े जाते समय व स्त्रीजाति का सतीत्व नष्ट किये जाते समय भागने के स्थान में मरजाना चाहिये। जो कायरता से भागता है और ऋहिंसा की आड़ लेता है वह स्वयं हिंसक है"।

हमारा दृढ़ विश्वास है कि हिन्दूसंगठन, शुद्धिव दिलतो-द्धार के कार्य राष्ट्रीयता की आधारशिला है और इन्हीं की सफलता से हमें स्वराज्य प्राप्त होगा। अतः कांग्रेस वालों को शुद्धि का विरोधं शुसंलमानों के वहकाने या धर्मकाने में आंकर क्दापि नहीं करना चाहिये। हमें दुःख है कि यंशपि आप्ये-समाज गंत पंचांस वर्षों से शुद्धि का काम कर रहा है और श्रपने विद्युदे हुए भाइयों की प्रायक्षित्त के उपरान्त आर्य्यजाति में मिला रहा है तथापि बहुतसे इतिहास तथा धर्मशालों से श्रांनभिज्ञं हिन्दू भी विधर्मियों के श्रांदोलंग श्रीर हल चल के कारण यह कहते सने जाते हैं कि शुद्धि का कार्य इतिहास से सिंद्ध नहीं है । सुना है कि कई सनातनी पंडितों को इसननिजामी ने रिश्वत देकर भड़काया कि शुद्धि का विरोध करो । स्रागरे, मंग्ररा श्रादि ज़िलों में मलकाने ठाकुरों के प्रामों में श्राकर मसलमान मौलवियों ने उनको बहकाया, पानी की तरह रुपया बहाया श्रीरं उनको पका संसलमान धनाना चाहा । इसका प्रतिकार करने के लिये खर्ग० श्रीमान् पूज्यपाद धर्मचीर खामी श्रद्धानन्द्जी महाराजने भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा स्यापित की श्रीर उनके सहायतार्थ श्रार्य-खराज्य सभा लाहार के कार्यकर्ता श्रीमान् श्रजीतसिंहजी सत्यार्थी तथा देशभक्त कुँवर चांदकर• एजी शारदा शुद्धिचेत्र में पहुंचे श्रीर सबने भारतीय हिन्द-शुद्धिसंभा के भाड़े के नीचे मिलकर काम किया खीर हर्ष की बात है कि मुसलमानों का उतना प्रवल विरोध होने पर भी एक लाख के क्रीव मुसलमान शुद्ध हो चुके हैं और आजकल श्चित्रयां धड़ाधड़ हो रही हैं और शद्धि की शंखध्विन भारत

#### शुद्धि चन्द्रोदयं ३:७००



श्रीमान् महात्मा हंसराजजी

के फोने फोने में गूंज रही है। मलकाने राजपूतों के बारे में मुसलमानों ने कई ग्लतफहामियें फेला रक्खी हैं परन्तु यदि सर-कारी कृग्जात और गज़ेटियर पढ़े जायं और चत्रिय जपका-रिणीसभा की रिपोर्ट का अनुशीलन किया जावे तो यह रपष्ट विदित हो जावेगा कि मलकाने राजपूत वहुत श्ररसे से अपने राजपूत भाइयों से मिलना चाहते थे। मि० हुफ ने "Castes and tribes of N. W. P." नामक पुस्तक रची है उसमें स्पष्ट लिखा हैं कि मृलकाने हिन्दू रीति रिवाज वाले हैं। स्वयं मुखलमानों ने भी इस वात को माना है। "मुस्तका रजा कादरी" सदर वपद इस्लाम घरेली ने मुसलमानी अख-वार "वकील" में इस वात की ताईद की है और मुहम्मद श्रश्रफ साहव वी. ए. ने मुसलमानी अखवार "जुमीदार" में लिखा है कि मलकाने सब हिन्दू रीति रिवाज रखते हैं। जो शुद्धि का विरोध रखते हैं उनसे हम दुःख से कहते हैं कि मलकाने राजपूत हृदय से हिम्दूधर्म में आना चाहते थे श्रीर उन पर किसी प्रकार भी जोर या दवान नहीं डाला गया। इसी भ्रम के तिवारण का बंदावन भ्रावसम्मेलन जीवित जा-गृत उदाहरण है, पृत्यपाद महात्मा हंसराजजी की आज्ञानुसार स्वयं कुँवर चांदकरणजी शारदा श्रजमेर में हिज हुाइनेस राजा-धिराज शाहपुरा तथा रावसाहव गोपालसिंहजी खरवानरेश से मिले थे और इन सब सदीरों ने बड़े ही श्रेम से बंदावन पर

धारना स्वीकार किया था ख्रीर सारे भारत के राजपूत सदीरों ने इस सम्मेलन के साथ सहानुभूति प्रकट की थी। जिन लोगों ने तारीख ३० तथा ३१ मई सन् १६२३ ई० को बृंदावन में राजपूत श्रानृसम्मेलन देखा था वे जानते हैं कि किस श्रानृभाव से मलकाने राजपूत दूसरे राजपूत सदीरों से महाराणा प्रताप के वंशज शिशोदिया कुलभूपण राजाधिराज शाहपुरा सर नाहरसिंहजी वर्मों के सभापतित्व में गदगद् हो कर वगलगीर हुए थे ख्रीर सब राजपूत सदीरों ने बड़े ही भ्रेम के साथ मलकाने ठाकुरों के साथ रोटी वेटी का संबंध खोला था। इतना होने पर भी शुद्धि के विषय में ख्रानेक प्रकार की शंकाएं शुद्धि के विरोधी करते ही रहते हैं, जिनका पूर्ण अनु-भव मेरे भाई शारदाजी को शुद्धिचेत्र में लगातार ४ वर्षों से कार्य करते २ हो गया है।

इन सब प्रकार की शंकाओं को दूर करने के लिये मेरी बहुत चिरकाल की इच्छा थी कि कोई ऐसी पुस्तक लिखी जावे जो सब तरह से पूर्ण हो। जब मैं पिछले दिनों अजमेर गया तो मुक्ते श्री कुँवर चांदकरएजी शारदा की "शुद्धि चन्द्रो-दय" नामक पुस्तक का हस्तलिखित भाग देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पुस्तक को पढ़कर मुक्ते बढ़ा ही हुए हुआ। इस में वेदों, शाखों और इतिहास प्रन्थों के प्रमाणों से पूरी तरह सिद्ध किया गया है कि शुद्धि सनातन है। आर्थ सदा से उसे करते चले छाए हैं छोर छनायों को छार्य्य वनाना हमारा जन्मसिद्ध छाधिकार है। शारदाजी की इस पुस्तक ने देश की भारी
ज्ञाति को पूर्ण किया है। मेरी तो हार्दिक इच्छा है कि इस पुस्तक
को पाकिट साइज छपवा दिया जावे। जिससे प्रत्येक हिन्दू
नर नारी उसे हर समय पास रक्खे। जब भी कोई विरोधी
वात करे तो उसका मुख बंद कर दिया जावे। शारदाजी ने
छात्यन्त यत्न से इसमें प्रमाण इकट्ठे किये हैं। शारदाजी का
धन्यवाद सव हिन्दू जाति को करना चाहिये। मैं खयं शारदाजी को इस प्रंथ लिखने पर हार्दिक वधाई देता हूं।

जाहीर परीमहज्ज, ज्येष्ठ शुक्ला ३ संवत् १६८४ रामगोपाल शास्त्री रिसर्च स्कालर डी. ए. वी., कालेज तथा प्रधान श्रार्थस्वराज्य सभा, लाहौर.



है तो उन्हें इस प्रन्य को पढ़कर छापने उस वहम थ्रारश्रान्ति की दूर भगा देना चाहिये छोर तन, मन, घन से छुद्धि छोर संगठन के कार्य में जुट जाना चाहिये।

हम श्रीमान् कुँवर साह्य का हृदय से श्रक्षिनन्दन करते हैं कि उन्होंने बड़े खोज श्रीर परिश्रम से यह ग्रन्य-रत्न तयार किया श्रीर एक बड़ी भारी श्रीर श्रावश्यक जातिसेवा की। शुभ भूयात्॥

श्रजमेर, श्रावणी संवत् १६५४ }

कल्थाणसिंह चैचा, प्रधान हिन्दूसभा, अजमेर.

#### शुद्धिचन्द्रोदय'े



श्रुद्धिका दश्य

#### भो३म्॥

## प्रथम ग्राध्याय

भारेम् इन्द्रं वर्धन्तो श्रप्तुरः कृरवन्तो विश्वमार्थ्यम् । [ ऋग्वेद ६ । ६३ । ४ ]

# ≫प्रस्तावना

हैं। किया के पहले प्रश्न उठता है "शुद्धि" किसे कहते हैं !

ॐॐॐॐ ग्रुं शिंद की व्याख्या बहुत ही विस्तृत है परंतु इस्त ॐॐ पुस्तक में ग्रुद्धि को हमने इसी अर्थ में लिया है-

ि कि पतित मनुष्यों का उद्धार करना और आय्येंतर, (हिन्दुओं से भिन्न) मनुष्यों को आर्य्य हिन्दू )जाति में सिमालित करना। इस कार्य्य को संपादन करने के लिये जो संस्कार किया जाता है उसे शुद्धि-संस्कार कहते हैं।

यह वड़े ही हर्ष की वात है कि आरत में इस ग्रुद्धि का प्रचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, यहां तक कि सन् १६२४ के दिसम्बर मास में बेलगांव राष्ट्रीय महासभा के भ्रवसर पर भी ग्रुद्धि और हिन्दूसंगठन की समर्थक हिन्दू-महासभा का विशेष श्रुप्तिकेशन सफलतापूर्वक हो गया। उसमें देश के पूज्यवर महात्मा गांधीजी, हास, महरू श्रांदि से लेकर अनेकश: राष्ट्रीय मुसलमान नेता भी उपस्थित हुए थे। जो राष्ट्रीय नेता पहिले श्रुद्धि और संगठन का विरोध करते थे, अब इन सब का भ्रम दूर हो गया श्रीर श्रुद्धि आन्दोत्तन को यहां तक सफलता प्राप्त हुई कि आसाम गोहाटो की १६२६ चाली राष्ट्रीय महासभा के सभापति श्रीमान् श्रीनिवासभी श्रायंगर दिल्ली में श्रुद्धि कान्फ्रोंस के सभापति वने श्रीर श्रुद्धि का प्रवल समर्थन किया। श्रुद्धि श्रांर हिन्दू-संगठन की सफलता इससे श्रिधिक श्रीर क्या हो सकती है ?

तारीख ३० श्रगस्त सन् १६२२ ई० को चन्निय उपकारिखी महासभा ने काशी में आनरेबुल राजा सर रामपालसिंहजी के. सी. आई. ई. मेम्बर कौन्सिल श्राफ स्टेट न प्रेसीहेन्ट तात्लुके-दारान सभा श्रवध के सभापतित्व में शुद्धि का प्रस्ताव स्वी-कृत हुआ। तत्पश्चात् ता० २६ दिसम्वर सन् १६२२ ई० म क्षेंफ्टोनेन्ट राजा दुर्गानाराक्णुसिंहज्ञी तिर्चा नरेश के सक्षा-पितत्व में श्रागरे में राजपूत विरादरी ने शुद्धि के प्रस्ताव का पुनः समर्थन किया और फिर शुद्धि का प्रस्ताव आगरे में ही चित्रिय महासभा के अवसर पर धीमान् चयोवृद्ध हिज हाइनेस सर नाहरसिंहजी वर्मा के. सी. आई. ई. राजाधिराज शाहपुरा के सभापतित्व में तारीख़ ३१ दिसम्बर सन् १६२२ को पास ही चुका था। श्रीर बुन्दांवन में इन्हीं शिशोदिया कुलभूषण महाराणा प्रताप के वंशज के संभापतित्व में शुद्ध हुए मलकाने राजपूती ने अन्य सर्वश्रेष्ठ राजपूती के साय एक मंच पर वैंड कर भारतसम्मेलन किया। उसमें राजस्थानकेसरी खरवा मेंथ्य रावसाहव गोपालसिंह जी राष्ट्र तथा वहे २ राजाओं

#### शुद्धि चन्द्रोदय<sup>्र</sup>े



श्रीमान् राजाधिराज सर नाहरसिंहजी साहव बहादुर, शाहपुरा.



के साथ न केवल मलकानों ने खान पान ही किया किन्त राजाधिराज शाहपुरा ने यह ऐलान भी किया कि आज से इन शुद्ध हुये राजपूतों के साथ रोटी बेटी का व्यवहार खुल गया है। इसी प्रकार हिन्दुओं की नाना जातीय कान्फ्र न्सी ने शुद्धि और संगठन के इक्त में प्रस्ताव: प्राप्त कर: दिये और बड़े २ परिडती ने व्यवस्थायें देदीं, किन्तु:इतना होने पर श्री श्रव तक हमारे मार्ग में बहुत से कार्ट विहे हुए हैं।। गत कई वर्षों से शुद्धि श्रीर हिन्दू संगठन का जो काय्य में कर रहा हूं उसके श्रद्धभव से सुके, यही निश्चय हुआ है कि हमारे ओले हिन्दू भार शुद्धि का इसलिये विरोध करते हैं कि शुद्ध हुये लीगों के मिला लेने से इनके रक्त की पवित्रता जाती रहेगी, यदि उनको यह बात हो जाय कि उनके पूर्वज दूसरी को मिलाते रहे हैं और रक्त की पवित्रता कीरा दकोसला मात्र है तो वे शुद्धि का कभी विरोध न करें। मेरा इस अध्याय में ऐतिहासिक प्रमाशी द्वारा यही सिद्ध करने का प्रयत्न होगा कि प्राचीन इतिहास से साधारण हिन्दुओं का रक की पवित्रता विषयक विश्वास श्रसत्य है ।

# ्रिशुद्धि सनातन है

हिन्द्-जाति ४ जागों में विभक्त है-प्राह्मण, स्त्रिय, वैश्य श्रीर ग्रह । उत्तर भारत में ये चारों वर्ण विद्यमान हैं श्रीर अंगाल और दिल्लिण आरत में केवल दो वर्ण विद्यमान हैं। आह्मण और ग्रद्ध । दानिणात्यों का कहना है, कि परग्रुरामओ ने चत्रियों का नाश कर दिया अतः जो पीछे दक्षिण में राजा हुये वे सब ग्रह हुये। प्राचीन हिन्दू शास्त्री को देखने से यह स्पष्ट विदित होता है, कि पहले दो प्रकार के विवाह होते थे, पक तो अनुलोम श्रीर-दूसरा प्रतिलोम। श्रनुलोम तो उसे कहते हैं, जिसमें कि उच जाति का ब्राह्मण चित्रय वैश्य श्रपने से नीचे जाति वाली स्त्री से विवाह करे। स्त्रीर प्रतिलोम उसे कहते हैं, जिसमें उच्च जाति वाली स्त्री श्रंपने से नीच जाति वाते पुरुष से विद्याह करते । परन्तु उपरोक्त शास्त्रसमर्थित विवाहीं द्वारा उत्पन्न हुई संतति के विद्यमान रहने पर भी हिन्दू जनता का यह विश्वास है कि ब्राह्मण, स्त्रिय, वैश्य ये दिन हैं। और इनके अन्दर रुधिर की पवित्रता है, अर्थात् सृष्टि की ऋादि में जो बाह्मण थे उन्हीं की वंशपरम्परा अब तक वर्तमान है। उसमें कोई बाहरी मिलावट नहीं हुई है। एवं जो स्विय हैं वे विना किसी वाद्यमिश्रण के श्रादिम स्त्रियों के वंशज हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि हिन्दूधर्मी विदेशी व विधर्मी को कभी हिन्दू जाति व धर्म में प्रविष्ट होने की आक्षा नहीं देता। श्रंब हमें जिस प्रश्न पर विचार करना है वह यह है कि क्या हमारे प्राचीन महर्षि दूसरों को अर्थात् विदेशियों



कृत्रावन के आवृत्सामेखन में शुद्ध हुए वतिय मसकानों का राजाधिराज शाहपुरा के साथ महभोज.

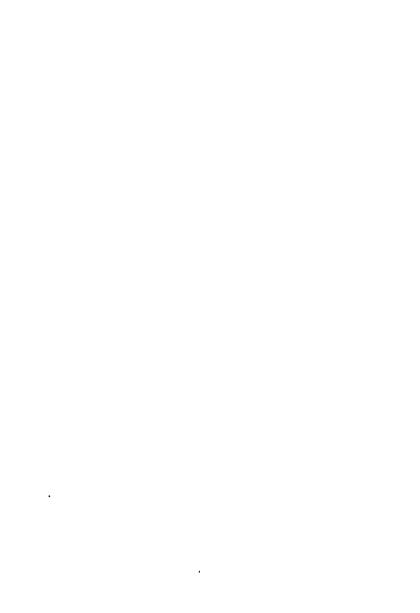

को हिन्दू धर्म में सम्मिलित करते थे या नहीं और धर्मश्रष्ठ, पतित पीड़े से पायश्चित द्वारा मिलाये जाते थे या नहीं ?

हिन्दुर्शों की सब से प्राचीन धर्मपुस्तकों वेद हैं। वेदों को हम ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं। वेदों में न केवल "यथेमां वार्च कट्याणी" वाले मनत्र से सब को वेद पढ़ने की आज्ञा है परंतु "पुनन्तु मा देवजनाः" वाले मनत्र से सारे विश्व को पवित्र करने को आज्ञा है। यही नहीं। ऋग्वेद ६। ६३। ४ में—

"इन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः क्रएवन्तो विश्वमार्थम्" मन्त्र द्वारा ईश्वर को महिमा बढ़ाते हुये सब संसार को आर्थ बनाने की आक्षा है। और ऋग्वेद १०। १३७। १ में यह मन्त्र आता है—

उत देवा श्रवहितं देवा इन्नयथा पुनः । उताप्रश्चकुषं देवा देवा जीवयथा पुनः ॥

श्रर्थ—जी गिरे हैं उनकी पुनः उठाश्री । जिन्होंने पाप किया है, जिनका जीवन मैला हो गया है उनकी फिर से जीवन हो श्रीर शुद्ध करो।

श्रोशम् विज्ञानीह्यार्थान् ये च दस्यवी, विद्याते रत्थ्या शासद्वतान् । शाको भव यजमानस्य चोदिता, विद्वेत्ता ते सधमादेषु चाकन ॥ श्रुग्वद मंडल १ । श्रनुवाक १०। स्क ४१। मंत्र = ॥

हे मदुष्य ! तू उत्तम सुखादि गुणी के उत्पन्न करने वाले ज्यवहार की सिध्यर्थ सर्वोपकारक, धार्मिक, परोपकारी, विद्वान पुरुषों को जान श्रीर जो परपीड़ा करने वाले विधर्मी, द्रयु, वेदालाविरोधी श्रनार्य हैं उनको धर्म को सिद्धि के लिये श्रद्ध कर। श्रीर सत्य भाषणादि रहित श्रनार्यों को शिक्ता करते हुये श्रद्ध की प्रेरक उत्तम शक्ति को प्राप्त कर।

श्रीश्म् श्रा संयतिमन्द्रणः सस्ति शत्रुत्र्यीय गृहतीममृधाम् । यया दासान्यार्याणि वृत्राकरो विज्ञनसतुरुका नाहुपाणि ॥

**ऋ०६।२२।१०॥** 

हे परमात्मन् ! हमें चल दे जिसके द्वारा हम अनार्य-कुल मनुष्य हैं उन्हें शुद्ध करकर आर्य बनावें और आर्य्य-सभ्यता का प्रसार करें।

इतनी स्पष्ट आक्षाओं के अतिरिक्त वेदों के मन्त्रद्र एा ऋषियों के इतिहास देखने से स्पष्ट विदित होता है कि सब वर्णों में से वेदों के मन्त्रद्र एा ऋषि हुये हैं।

वैदों के मन्त्रद्रश ऋषि पृथक् २ हुए हैं। ऋग्वेद के १० मण्डल हैं। इसके मन्त्रों के पृथक् २ ऋषि हैं। इन ऋषियों की नामावली देखने से स्पष्ट पता लगता है कि ये मन्त्रद्रष्टा ऋषि सब के सब बाह्यण ही नहीं थे। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के मन्त्रद्रष्टा ऋषि तिश्वामित्र श्रीर उनके कुटुम्बीहुए हैं। श्रीर प्रत्येक हिन्दू जानता है कि महर्षि विश्वामित्र स्त्रिय थे, बाह्यल नहीं थे। ऋग्वेद के चतुर्थ मण्डल के ४३ वें व ४४ वें मन्त्र के द्रष्टा अजमोद श्रीर पुरमोद ऋषि हुए हैं। विष्णुपुराल में लिखा है कि श्रवमीद श्रीर पुरमोद स्त्रिय थे। महाभारत के

"अनुशासन पर्व" में लिखा हुआ है कि निश्वामित्रजी क-डिन तपस्या के घाद ब्राह्मण बने।

> ततो ब्राह्मणुतां यातो विश्वामित्री महातपाः । चृत्रियोऽपि च सोऽस्यर्थं ब्रह्मदेशस्थकारकः ॥

श्रीर ब्राह्मणों में जो कौशिक गोत्र वाले ब्राह्मण हैं वे वि-ज्ञामित्र के ही वंशज हैं और आजतक ब्राह्मण लोग कीशिक-गोत्रीय ब्राह्मणों के साथ विवाह श्रादि सय प्रकार के संवन्ध करते आये हैं, इससे स्पष्ट सिद्ध हुआ कि ब्राह्मण और चत्रिय का रक्र परस्पर मिल जाता था। श्रीर जो श्रक्षिमानी ब्राह्मस रक्त की पवित्रता की झींग मारते हैं उनका सिद्धान्त शास्त्रा-तुकुक्ष नहीं है । जिस समय द्वीपदी का स्वयंवर हुआ था उस स्तमय पांडव ब्राह्म ए वेश में ही आये थे और अर्जुन ने ब्रा-झारा वेश में ही मछली की छांख भेद कर द्वीपदी को स्वयं-वर में जीता था। इससे सिद्ध है कि प्राचीन समय में ब्राह्मण-ज्ञत्रिय आपस में विवाह करते थे। इसी प्रकार सीता-स्त्रयं-वर में धतुष् तोड़ने के लिए रावण जैसे ब्राह्म आये थे और स्रोता से विवाह करने के लिये उद्यत हुये थे। इससे भी यही सिद्ध होता है कि बाह्मण और चित्रयों का आपस में विवाह होता था। ये "काएवायन" ब्राह्मण श्रजमीढ़ चत्रिय के पुत्र "कर्वऋषि" की सन्तति हैं। इसी प्रकार वैश्य लोग भी ब्राह्मण बन जाते थे। हरिवंशपुराण में लिखा है कि ना भागिरिएवैश्य के दोनों लड़के वैश्य से ब्राह्मण वन गये। "ना-अागरिष्ट्पुत्री ही बैश्यी ब्राह्मणतां गती" ६४६ ॥ कवश, यलूप ग्रुट्स थे परन्तु इनको धार्मिकता के कारण ऋषियों ने इन्हें अपने मएडल में मिला लिया था । ज्ञानश्रुति पीत्रायण

नाम की एक ग्रह भी राजा होगया था और तत्पस्रात् ब्रह्म-श्रान प्राप्त कर ब्राह्मण यन गया था।

यह सब वात स्पष्टतया यह हो प्रमाणित करती हैं कि हिन्दू जाति में परस्पर चारों वर्णों में विवाह संबन्ध होता था श्रीर हिन्दू जाति एक थी। कविवर कालीदास की प्रसिद्ध शकुनतला कैसे उर्द्यन हुई थी। विश्वामित्र किया ने मेनका श्रिप्सरा से संभोग किया तय विश्वामित्र के वीर्य से यह पदा हुई। इस प्रकार उर्द्यन शकुनतला से प्रसिद्ध सत्रिय राजा हुंच्यन्त ने विवाह कर लिया। जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि कमें ही प्रधान था श्रीर सब मानते थे "शहो बाह्मणता-मेति बाह्मणश्चेव शहरताम्" श्रयांत् कमें से शहर बाह्मण हो-जाता था श्रीर बाह्मण शहर।

प्राह्मणों में वशिष्ठ गोत्र वाले बहुत पवित्र माने जाते हैं। परन्तु वशिष्ठ गोत्र वाले कीन थे। यह वात महाभारत के निम्नलिजित श्लोक से विदित होती है।

गिलकागर्भसम्भूतो वशिष्ठश्च महामुनिः । तपसा ब्राह्मणो जातः संस्कारस्तव कारणम् ॥

महर्षि वशिष्ठ वेश्या के गर्भ से पैदा हुए परन्तु श्रापनी तपस्या के कारण बाहाण पद को पाप्त होगये । ऋग्वेद के सातवें मण्डल के मन्त्रद्रष्टा ऋषि वशिष्ठजी ही हैं। इसी प्रकार ख्यासजी महाराज जिन्होंने महाझारत रची उनकों तथा परा-श्रार ऋषि की भी उत्पत्ति महाभारत के वनपर्वे में श्रद्रकुल से यताई गई है। पराशर कपि चांडाली के पेट से पदा हुए श्रीर व्यासजी महुए की पुत्री योजनगन्यां के पेट से उत्पन्न हुए। जातो व्यासस्तु कैवर्त्याः श्वणव्यास्तु पराशरः । बह्वोऽन्येऽपि विंप्रत्वं प्राप्ताः ये पूर्वमहिजाः ॥

पराशर मुनि ने योजनगन्या मछलीमार की पुत्री से संत्रोग किया तब ज्यासजी उत्पन्न हुये श्रीर फिर उसी योजनगन्या का विवाह राजा शान्तन्तु के साथ हुश्रा । उसके पुत्र
विजान्नत्, विवित्रवीर्य्य भारतव्य के राज्य के मालिक हुये।
उनकी रानियों से ज्यासजी ने नियोग करके पांह श्रीर घृतराष्ट्र
को पैदा किया श्रीर दासी से भोग किया उससे विदुर्जी
पैदा हुये। श्रीर हमारे चकवर्ती राजा जिन, भोम, श्रर्जुन,
युधिन्तर अभिमन्यु श्रादि पर हम श्रमिमान करते हैं वे सव
इन्हों पांहजी की सन्तित होने से पांडव कहलाये श्रीर राजा
कर्णा जैसे दानी की माता कु ती से उत्पत्ति किससे छिपी है!
जाहालि श्रुपि के ती पिता का हो पता नहीं था।

पोझे के काल में भी यह याइवरुवयस्मृति के श्रध्याय ४ में लिखा है कि—

जात्युत्कर्षो युगे क्षेयः पञ्चमे सप्तमेऽपि.वा। . - व्यत्यये कर्मणां साम्ये पूर्ववचाघरोत्तरम् ॥

इसके पश्चात् याद्यवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार वि-द्यानेश्वर अह ने मिताक्रा में लिखा है कि सातवीं पीड़ी में वा पांचवीं पीड़ी में ब्राह्मण का निवादी के साथ विवाह होने पर उनके पुत्र व पुत्री ब्राह्मण होजाते थे। इसी प्रकार मजुस्स-ति में भी लिखा है। देखी मजु० अध्याय १०। स्टीक ६४॥

श्रद्वायां ब्राह्मणाज्ञातः श्रेयसा चेत् प्रजापते । श्रश्नेयाच्छ्रेयसीं जाति गच्छत्यासन्तमाधुगात् ॥ इससे सिद्ध होगया कि श्रद्धों से विवाद करने पर भी दे हो व ७ वीं पोड़ी में उसकी सन्तित बाएएए यन जानों यो । इस्तुक श्रद्ध मनुरुष्ट्रित के प्रसिद्ध टीकाकार ने तो यदा तक लिखा है कि यदि श्रद्ध बाएएंगों के साथ विवाद करले छोर उससे पुत्र उत्पन्न दो तो वह पहली पोड़ी हो में बाहरण हो जा-यगा। श्रीर यदि ७ पोड़ी तक घरायर श्रद्धों में विवाद करेगा को श्रद्ध होगा, नहीं तो श्रद्धों में विवाद करने पर भी ६ पोड़ी तक तो बराबर माहाण ही रहेगा।

· श्रतः ब्राह्मण् में श्रद्ध का खून विद्यमान है। श्रीर उश्र जातियों के एक को पवित्रता वाला सिद्धान्त प्राचीन जास्वी के श्राधार पर मिथ्या सावित होता है। पुरालों में स्थान २ पर 'ब्रह्मचत्र'' शन्द आता है इसके मायने यह हैं कि जो चनिय-ब्राह्मण और चित्रय दोनों के गुणों से सम्पन्न होते थे वे ही ब्रह्मचित्रय कहलाते थे। उसका सर्थ कई यह भी सगाते हैं कि जो चत्रिय थे परन्तु उनकी संतति ब्राह्मण हुई वे ब्रह्म-चित्रय हैं। और कहीं पर यह भी अर्थ लगाया जाता है कि पिता क्षत्रिय और उसने ब्राह्मण स्त्री से विवाह कर लिया ती ब्रह्मचियं यन गये। स्त यद्यपि चित्रियं पिता श्रीर ब्राह्मणी के रज से उत्पन्न हुये थे तथापि वढ़े २ ऋषि उन्हीं सुतजी से कथा छनने सामने आकर नीचे वैठते थे । विष्णुपुराण में लिखा है कि पुरु राजा के कुल से बाह्य और सनिय उत्पन्न हुए। ययाति श्रीट शर्मिष्ठा सन्निय पुरु राजा के माता विता थे। इस विष्णुपुराण के ६ वें और १० वें श्राध्याय से यह भी सिद्ध होता है कि गार्ग्य, शांडिल्य और काएवायन व मीद्गत्य श्रादि गोत्र जो बाह्मणों के हैं ने सुत्रियों से निकते ।

मारवाड़ के छुंपि भी पहित्ते बाहाण थे पीछे जित्रय वने छीर ब्रह्म-चत्र कहलाने लगे। इसीप्रकार से महेश्वरी श्रोसवाल श्रव्रवास आदि स्त्रियों से वैश्य बने । और वैश्यों के साथ उनके विवाह संस्कार होने लगे। इसी प्रकार नाना जातियां वनीं। मारवाङ् में अवतक यही रिवाज है, कि दरोगे जो राजपूत पिता और शह जाति की स्त्री के पेट से पैदा होते हैं, वे यदि धनवान श्रीर गुणवान ही जावें तो राजपूतों में मिला लिये जाते हैं। भीर जो राजपूत पतित और निर्धन हो जाते वे दरीने घन जाते हैं। राजस्थान में यह कहावत श्रव तक प्रचलित है कि "तीजी पीढ़ी ठाकुर श्रीर तीजी पीढ़ी चाकर (दरोगा)" "सर-चडु" "चादाने" "बोडाना" म्राद्दि राजपूत जीविका न रहने से दरोगा होगये । ता० २१ दिसम्बर सन् १८६६ में श्रीमान् राजा रामकृष्ण भागवत ने एक लेख रायल एशियादिक सोसाइटी बम्यई शाखा के पत्र में छुपवाया था जिसमें उन्हों ने यह सिद्ध किया है कि वैदिक काल में अनार्यों को आर्य बनाते थे. उनकी शुद्धि के लिये एक यह किया जाता था, जिसका नाम "वात्यस्तोम" यह है। इस यह द्वारा ३३ वात्य श्रीर उनका एक सरदार एक साथ ३४ मनुष्य शुद्ध होकर श्रार्य्य वना लिये जाते थे। श्रीर इसके बाद उनको दिजों के श्रधिकार दे दियें जाते थे। सामवेद के ताएड्य ब्राह्मण के १७ वें अध्याय में इस-का विस्तृत विवरण मिलता है। लाखों अनाय्य इसी प्रकार ३४ (चौंतीस) के समृह में शुद्ध कर के आर्थ्य बनाये गये। इसी प्रकार लाट्यायन ब्राह्मण में हीन वात्य आदिकों के ध मकार के बात्यस्तोम यहाँ द्वारा शुद्धि और पायश्चित लिखा है। इसके विषय में विशेष देखने की इच्छा हो ती सन् १८६७ के नस्वर ५३ वाल्यूम १६ रायल पशियाटिक सोसाइटी के

बन्बई गांखा को पंजिका के ३४७ से लेकर ३६४ एंन्ड तक देखों । इसके अतिरिक्त वेदों, उपनिषदों, वायुपुराण, इरिवंशपुरपण, विव्युपुराण, अविष्णुपुराण, प्रांत्रायण, महाभारत, मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रों तथा जुकर, नासिक सांची आदि के आचीन शिकालों व माचीन सिकी से स्पष्ट विदिव होता है कि प्राचीन समय में बाहर से आये लोगों को इमारे पूर्व अपने में मिला लेते थे। इन्छ प्रमाण इसी पुस्तक मेंदे दिये हैं। अधिक देखना हो तो Poreign elements in the Hindu population नामक लेख जो Indian Antiquacry में Vol. 1911 में छुण है उसे पहो।

रामायण काल में कोई छूवाछूत नहीं थी। श्रीर न विवाह स्विन्ध में कोई वाधा थी। तब ही तो "श्रूपेंगुखा" ने श्रीराम-चन्द्रजी से विवाह के लिये श्रवुरोध किया था श्रीर भगवान ने लड़मणजी को यदि वे बाहें तो उससे विवाह करने की श्राक्षा दी थी। भगवान रामचन्द्रजी ने न केवल "गुह" निवाद से छातो मिलाई बक्कि "श्वरों" भोजनो के जूठे बेर खाये श्रीर बानरजाति श्रीर विभाषण राजस के साथ तो रात दिन सह-वास श्रीर खाना पीना होता ही था।

भीत आदि अनार्यं किस प्रकार हिन्यू रोति रस्म मान कर हममें मिलगये, इस बात के अब तक प्रमाण मिलते हैं।

शील और बासियों में राजपूतों की जातियां अब तक विद्यमान है। इमारी स्मृतियों में प्रायश्चित की विधि बहुत

See the journal of the Bombay, branch of the Royal Aslatic Society 1897. No. [53] Vol. XIX, pages 357 to 364.

प्राचीन फाल से चली आती है। भारतवर्ष में हुए, सीदियन आदि जो वाहर से आये से सब आर्य बनाये गये और विदेशों में भी यहां से आर्य मिशनरियों ने जा जाकर विधिमयों की आर्य बनाया। सम्राट् अशोक ने चीन जापान में धर्मप्रचारक भेजे और सब को बौद्ध बनाये। भारतवर्ष के बाहिर जो ४४ करोड़ बौद्ध हैं वे हमारे ही धर्म भाई हिन्दू भाई हैं।

श्राज तक हुए जो पहिले तिन्वत से टाइग्रीस नदी तक पहुंचे हुये थे आरतवर्ष में परमार स्तियों की एक शासा माने जाते हैं। श्रीर उनसे सब स्निय विवाह करते हैं। हमने आर्यसभ्यता फेलाई तभी तो हमारा चक्रवर्सी साम्राज्य सारे संसार में विस्तृत था। हमारे श्राप्य राजा सर्वत्र राज्य करते थे। श्राफ्तगानिस्तान में शक्रुनि, चीन में भगदस्त, यूरोप में विद्यालास्त, अमेरिका में वध्रुवाहन श्रादि राज्य करते थे। भीमसेन ने 'हिंडम्बा' नामी रास्त्री से विवाह किया था जिससे घटोत्कच उत्पन्न हुआ।

वीरश्रे के अर्जु न ने अमेरिका की राजकन्या उल्पी से विवाह किया था। महाभारत में युधिष्ठिर ने जी राजस्य यह किया था। महाभारत में युधिष्ठिर ने जी राजस्य यह किया था। उसमें सब राजाश्रों का वर्णन है। उन सब देशों से जान पान रोटी बेटी का सम्बन्ध था। पूज्य शहर स्वामी ने तो शंख बजा कर ही सारा भारत शुद्ध किया था। जो शान्ति से शुद्ध न हुये उन्हें तलवार के ज़ीर से उन्होंने शुद्ध किया देखी "शहरदिग्विजय"। राजाचन्द्रगुप्त ने श्रीक सेनापित सल्यूकस की लड़की 'एथेना' के साथ विवाह किया था अर्थान हिन्दू राजा ने म्लेच्छ यवन की पुत्री को अपनी रानी बनाकर समानाधिकार दिये। सिकन्दर के साथ आये हुये बहुतसे श्रीक समानाधिकार दिये। सिकन्दर के साथ आये हुये बहुतसे श्रीक

कार्य्य वनाये गये। वुद्ध भगवान् का विदेशों में धर्मप्रवार किससे छिपा है। उनकी शुद्धि की लहर तो देश देशान्तरों में फैली हुई थी। पुष्कर के प्राचीन इतिहास में लिखा है कि भ्रावियों ने, 'निरीति' राष्ठस को पुरवभूषि पुष्कर में शुद्ध कर के वैदिकधर्मानुयायी बनाया। योदों के इतिहास में लिखा है कि वोद्धप्रवारक तोथों में जाकर ब्राह्मणी तथा श्रम्य जातियों को वोद्ध मतानुयायी बनाते थे। सांची रियासत भूपाल में ईसा के २०० वर्ष पूर्व के वोद्ध स्तूप मिलते हैं उनसे भी शुद्धि की प्रया प्राचीन सावित होती है।

विकमी संवत् से १७० वर्ष पूर्व से वुद्ध भगवान् ने घीद धर्म का प्रवार किया। घीद्ध काल में भाग्त के तक्तशिला श्रीर निवन्द के विश्वविद्यालयों में सारे संसार के विद्यार्थी पढ़ने श्राते थे। मिश्री, यूनानी, भारतवासी सव एक साथ रहते साते पीते श्रानंद करते थे। कोई जात पात के भेदभाव च सुश्रासूत नहीं था।

बक्षा, लड़ा, चीन, जापान, फारिस आदि देशों में यहां के वीद्यम्पारकों ने जाकर बीद्धधर्म का प्रचार किया और इन सब देशों से रोटी नेटी का सम्बन्ध बरावर होता रहा। किसी प्रकार का भेदशाव न रक्खा गया। हज़ारी बीद भिचुक मिन्तुकार्ये तिब्बत, श्याम, मेसोपोटेमिया, टकीं, यूनान, मिश्र, इंग- लंड मेपिसको बादि में धर्मपचार करते रहे। इनके साथ खाते पीते रहे और "वसुध व कुड़म्बन" का पाठ पढ़ाते रहे।

सुम्बई सरकार के पुरातत्व विभाग की सन् १६१४ रि० की "प्रोग्नेसरिपोर्ट" हाल ही में प्रकाशित हुई है। उसमें एक शिलालेख है जो म्यालियर रियासत के भेलसा ग्रहर के पास यसे खांववावा नामक एक गरुएचज स्तम्भ पर मिला है, इस लेख में यह कहा है कि "देलियो डोरस" नामक एक हिन्दू वने यवन श्रर्थात् श्रीक ने इस स्तम्भ के सामने वासुदेव का मिद्दर वनवाया श्रीर यह यवन वहां के अग्रभद्र नामक राजा के दरवार में तत्त्रशिला के (एन्ट्रि श्राल्कट्स इस) नामक श्रीक राजा के प्लाची की हैसियत से रहता था "पन्टि आल्क-ट्स ( श्रांटिक ) उस" के सिकों से श्रव यह सिद्ध किया गया है, कि चढ़ ईसा के १४० वर्ष पूर्व राज्य करता था । इससे वह वात पूर्णतया सिद्ध हो जाती है, कि उस समय भारत में वासु-देव-अक्ति प्रचलित थी। केवल इतना ही नहीं किन्तु यवन लोग भी वासुदेव के मन्दिर बनवाने लगे थे, श्रतः सिद्ध है कि हि-न्दुक्रों में ग्रुद्धि का रिवाज बहुत ही पुराना है। शारीरिक, मानसिक श्रीर सामाजिक दुर्वलतार्श्रों एवं श्राडम्बरपूर्व साम्पदायिक वखेड़ों के कारण यह रिवाज़ मुसलमानों के सम-व में दव गया था, श्रीर इसके दव जाने में मुसलमान वादशाहीं का अन्यायपूर्ण शासन भी कारण था। पुराणों में पेसे लेकड़ों उदाहरण पाये जाते हैं जिनसे यह साफ़ तीर पर सिद्ध हो जाता है कि हगारे पूर्वज ऋषि मुनियों, राजा महाराजाओं ने ख़ाखों करोड़ों बौद्धों और म्लेच्छों को शुद्ध करके पुनः सना-तन्धर्म, हिन्दू-जाति में मिलाया था। भविष्यपुराख प्रतिसर्ग पर्व सं० ४ अध्याय २१ में लिखा है कि—

> सरस्वत्याश्चया करावो मिश्रदेशसुपाययौ । म्लेच्छान संस्कृतमाशाष्य तदा दशसहस्रकान् ॥ वशोकृत्य स्वयं प्राप्तो ब्रह्मावचे महोत्तमे । ते सर्वे तपसा देवीं तुष्डुशुरुव सरस्वतीम् ॥

सपलीकांश्च तान् म्लेच्छान् शृह्यणीय चाकरोत् । कारुवृत्तिकराः सर्वे यभूद्धर्षहुपुत्रकाः ॥ हिसहस्रास्तदा तेपां मध्ये वैश्या यभूविरे । तदा प्रसन्नो भगवान् कएवो वेदविदांवरः ॥ तेषां चकार राजानं राजपुत्रपुरं ददी ।

देवी सरस्वती की आहा से काव ऋषि ने मिश्रदेश में जाकर १० हज़ार म्लेच्छों को शुद्ध किया शौर उनकी संस्कृत पढ़ाकर भारतवर्ष में लाये और उन में से २००० की वैश्य बनाया इसी में आगे लिखा है:—

> मिग्रदेशोङ्गवाः म्लेच्छाः काश्यपेन सुशासिताः । संस्कृताः ग्रह्मवर्णेन ब्रह्मवर्णमुपागताः । शिखासुत्रं समाधाय पठित्वा वेदमुत्तमम् ॥ इत्यादि ॥

अर्थात् मिश्रदेश में उत्पन्न म्लेच्छ गुद्ध होकर तथा उत्तम देद पढ़कर व शिखां, सूत्र धारण करके ब्राह्मण्पद को प्राप्त हो गये। आगे फिर इसी अध्याय में कथा आती है कि वैष्णव सम्प्रदाय के आचार्य श्रीकृष्णचैतन्य देव के प्रधान शिष्य स्वामी रामानन्दत्ती, आवार्य निम्वादिखती, श्रीविष्णुस्वामीती तथा आवार्य वाणीभूषण आदि सात आवार्यों ने हरिद्धार, प्रयाग, काणी, अयोध्या और कांची आदि प्रसिद्ध सीर्थस्थानों में जाकर लासों म्लेच्छों को पवित्र वैष्णुव धर्म का उपदेश देकर हिन्दू-धर्म में प्रविद्ध किया। जिसे संदेह ही वह भविष्यपुराण पढ़कर या विद्वानों से सुनकर अपने संदेह को निवृत्त करले। देवल सुनि ने तो अपने धर्मशास्त्र में गोह-

#### शुद्धि चन्द्रोदयक्र्ञ

#### कांचीपुरी में शुद्धि का दृश्य



महारेमा निम्बादित्य यवन को शुद्ध करके उनके गर्झ में करारी पहना रहे हैं।



त्यारे, म्लेच्छों की भूं उन खाने वाले की भी शुद्धि का विघान लिखा है। यथा—

> वलाहासीकृतो म्लेच्छ्रेश्वांडालाचैक्ष दस्युक्तिः। श्रयुशं कारितं कर्म गदादिप्राणिहिसनम् ॥ उच्छिष्टं मार्जनं चैव तथा तस्यैव शक्तणम्। तरक्षीणां च तथा संगस्ताक्षिक्ष सह भोजनम् ॥इत्यादि॥

"रखवीर प्रायश्चित्त" में श्रानेक प्रमाख लिखे हैं। श्रयात म्लेच्छ चाएडालादि तथा डाक्कश्रों द्वारा जो ज्वर्यहरती दास वनाया गया हो तथा श्रश्चभ फर्म गौ श्रादि पवित्र प्राणियों की हिंसा श्रादि जिससे ज़वर्दस्ती कराई गई हो अथवा जिससे भूहे वर्तन मंजवाये गये हीं या जिसे भूठा खिलाया गया ही तथा जिसने उनकी खियों का संग या उन के साथ भोजन किया हो तो उसकी ग्रुद्धि कुच्छुसन्तापन व्रत से होती है। उपरोक्त ऐतिहासिक प्रमाणीं के विद्यमान होते हुए भी हम<sub>ें</sub> रूढ़ि के गुलाम होने के कारण शुद्धि करने की बुरा मानते हैं। इसका कारण यह है कि एक समय श्राप्यंजाति के दर्शाग्य से वेसा श्राया जब कि भारत से विभिन्न देशों में उपदेशक ब्राह्म-गों का श्रभाव होगया, श्रीर भारत से ब्राह्मण उन देशीं तक पहंच न सके, जी उनकी धर्मकर्म की शिद्धा देकर आर्थधर्म में इद रखते। अतः उस समय शनैः २ आर्व्यधर्म की यहतसी शास्त्राचे श्रहान से तथा अपना कर्म त्याग देने से हीगई। जैसा कि महाभारत शांतिपर्व राजप्रकरण में स्पष्ट रूप से वर्णन श्राता है। पेसा ही मनुस्तृति श्रध्याय १० श्लोक ४३-**४४ में विधान पाया जाता है ।** 

श्चनकैस्तु क्रियालोपादिमाः चित्रयजातयः । वृषत्तत्वं गता लोके ब्राह्मणादर्शनेन च ॥ पौंडूकाश्चौडूद्रविदृाः काम्वोजा यवनाः शकाः । पाददाः परहवाश्चीनाः किराता दरदाः खशाः ॥

श्रर्थात् निम्नलिखित तमाम चित्रय जातियां कर्म के त्याग हेने से श्रीर यह श्रध्ययन न करने श्रीर स्ववर्णानुकृत प्रायश्चि-चादि कार्यों के लिये ब्राह्मणों के न मिलने छे धीरे २ म्लेच्छता को प्राप्त होगई। जैसे कि पौंड, द्रविड, काम्बोज, यवन, (यू-नानी ), शक ( तिञ्बती तातारी ), पारद, परहव ( फारसदेशी-य ), चीन, किरात, इरद, खश श्रादि श्रादि । ज्यों ही इन श्रायों ने ब्राह्मणों के श्रभाव से श्रपना धर्म कर्म का परित्याग किया तथा सर्वदेशीय आपा संस्कृत का पठन पाठन वन्द किया तब इनकी अनेक शाखायें जातियों के रूप में परिवर्तित होगई श्रीर श्रार्य लोग इनको म्लेझ नाम से पुकारने लगे ज्योंकि उस समय संस्कृत-विभिन्न भाषा-भाषियों को ऋार्य लोग म्लेच्छ कहते थे। फुछ समय के उपरान्त ब्राह्मणों ने ब्रान्य देशों में जाकर इनमें से बहुतसी जातियों को संस्कृत भाषा पढ़ा-कर पुन: श्रार्वधर्म में प्रविष्ट किया श्रीर जिस समय यें जा-तियां भारतवर्षं में श्राक्रमण करने या श्रन्य किसी उद्देश्य से :आई, आर्यों ने इन्हें वैदिक सभ्यता की शिला देकर हिन्टू-भ्वर्म में मिला लिया। जिनमें से श्राज तक बहुतसी जातियाँ उसी नाम से प्रसिद्ध हैं श्रीर हिन्दुश्रों का उनके साथ खान पान का सम्बन्ध उसी प्रकार है, जैसा किः एक आर्य् का ऋपर्य के साथ होना चाहिये।

भहामारत शांतिपर्व के राजप्रकरण के ६४ वें अध्याय में लिखा है---

> यवनाः किराता गान्घाराश्चीनाः श्वर-वर्षराः । शकास्तुपाराः कङ्काश्च पक्षवाश्चांध्रमद्रकाः ॥ १३ ॥ पौएडाः पुलिन्दा रमठाः, काम्बोजाश्चैव सर्वशः । ब्रह्मचत्रप्रस्ताश्च, वैश्याः श्रद्धाश्च मानवाः ॥ १४ ॥ महाभारत द्रोणपर्व श्र० ६२ ॥

यवन, जील, कन्यारी, चीनी, श्रवर, वर्वर, श्रक, तुपार, क्र्इ, पत्तव, श्रान्धमद्र, चींडू, पुलिन्द श्रीर कम्योज ये समस्त जातियां ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य श्रीर श्रद्ध इन चारों वर्णों से अवत्य ब्राह्मण, चित्रय हैं कि शांडिल्य मुनि, श्रगस्त्य मुनि श्रीर करवमुनि श्रद्धि के प्रचारक थे। वाल्मीकि ऋषि भीलों में पत्ते हुए भी तपस्या के कारण श्रद्धि से महामुनि वने।

पुराखों में भारतवर्ष की सीमा श्राधुनिक शंग्रेज़ी सरकार

<sup>\*</sup> पं० राजारामजी जिसित De शुद्धि पुस्तक से उद्धल ७०, ७९ प्र० ऊपर कई जातियां वर्जमान में सम्मवतः ये हैं—श्रोद् , उदिया की श्रकृत जातियां श्रीर पंजाव के श्रोडा द्रविष् दृष्टिणी भारत में प्रसिख हैं। यवन (Jonion) प्रीक श्रुनानी, पीछे यह शब्द सिन्धु पार की सभी जातियां के लिये वर्षा गया है। काम्योज, कम्योज के रहने वाले वात्य चित्रय, इनका श्रपना स्वतन्त्र राज्य था, वर्षमान कम्यो उन्हीं में से हैं। दरद, चित्राल श्रोर गिलगित श्रादि उत्तर पश्चिमी: देशों में रहते थे। पल्हव, पार्शियन, वर्षर श्रफरीकावासी। शक, सीयियन किरात श्रादि व्याध थे।

द्वारा निर्घारित सीमा नहीं है। आरतवर्ष की प्राचीन सीमा के लिये पातञ्जलि के महाभाष्य "के पुनः श्रार्थ्यावर्तः" श्रादि प्रमाणों से तथा वायुपुराण ऋौर मत्स्यपुराण से पता संगेगा कि भारतवर्ष के पूर्व में East Sea ( पूर्व समुद्र ), पश्चिम में अरव प्रदेश श्रीर दिल्ला में लङ्का श्रीर उत्तर में हिमालय लिखा है। इसी अध्याय में आगे चलकर वर्णन आता है कि जिस समय स्वयं भगवान वृद्ध को शिक्षा के विपरीत १००००००० (दश करोड़) मनुष्यों ने वैदिक सभ्यता का परित्याग कर दिया था, श्रौर वर्णाश्रम धर्म को छोड़ कर श्रार्यधर्म के विरुद्ध श्राचरण फरने लगे थे, तव उस समय जगरग़र श्री शहरा-चार्यजी ने श्रग्निवंशज ह्वत्रिय राजाश्रों की सहायता से उन्हें केवल शंखध्वनि से ही शुद्ध करके पुनः श्रार्थ्यधर्म में सम्मिलित किया था श्रीर वैदिकवर्णानुकृल संस्कारों से संस्कृत किया था। शक. यवन स्रादि जातियां जो किसी समय स्रज्ञानवशात श्रार्थ्यजाति से पृथक् होगई थीं, श्रीर जिनके श्राचार व्यवहार श्रादि में भी महान् श्रन्तर श्रागया था परन्तु किस समय भा-रतवर्ष में वे आई और अपने प्राचीन धर्म का प्रभाव उनकी आत्माश्रीं पर पड़ा, तब श्रार्व्यजाति ने उनको पन: हिन्दधर्म में प्रविष्ट करके ज्ञिय आदि वर्णों में मिला किया। पुराणों में इस. विषयं का वर्णन विस्तारपूर्वक किया हुआ है। पीरा-णिक उदाहरणों को यदि छोड़ भी दिया जाय तो भी वर्तमान समय में विशाल खँडहरों को खोदने से जो प्राचीन शिलालेख भगर्भ से निकाले जारहे हैं उनके श्राधार पर यह पूर्णक्रप से सिद्ध होचुका है कि श्रार्य्यजाति ने भारत में श्राई हुई श्रन्य जातियों को श्रपनाया था। श्री सायणाचार्य्य ने ऋ०१०-७१-३ की व्याख्या करते हुए लिखा है---

"तां वाचमाधृत्याहत्य वहुषु प्रदेशेषु व्याकार्षुः । सर्वान् मनुष्यानध्यापयामासुरित्यर्थः" ॥ उस वेदवाणी को लेकर उन्होंने वहुत प्रदेशों में फैला दिया ।

### यवन जाति की शुद्धि।

डाक्टर भांडारकर ने सम्राट् श्रशोक के शिलालेखीं ( Rock Edict XIII Ep. Ind. Vol. II pp. 463-464 ) में से यह लिखा है:—

"पसे च मुखमुते विजये देवानंप्रियस यो धर्मविजयो। सो च पुन लघो देवानंप्रियस इह च सर्वेसु च अतेसु आ इसुपि योजनसतेसु यत्र अंतियोको नाम योनराजा पर च तेन अंतियोकेन चतुरो राजानो तुरमाय नाम श्रांतिकिनि नाम मक नाम श्रांतिकसु दरो नाम।"

प्राकृत भाषा के उपरोक्त लेख से पाया जाता है कि श्रोक लोगों की यवन कहते थे श्रीर इसमें ४ यवन राजाश्रों के नाम "श्रांतियोक" "तुरमाय" "मक" "श्रांतिकानुः "ग्रांतिकिनि" श्रांये हैं। ये ही श्रुद्ध हुये हिन्दू राजा श्रंप्रेज़ी में Antiochos Soter, King of Syria, Ptolemy Philal-delphos, King of Egypt, Antigonos Gonatos, King of Mecedonia, Alexandar, King of Ephisus कहाते हैं। उपरोक्त शिलालेखों के श्राधार पर उन्होंने यह सिद्ध करने का सफल प्रयत्न किया है कि श्रोक लोगों का पुराना नाम यवन था। इन लोगों को हिन्दूधर्म में दाखिल कर पुन:

हिन्दू-धर्म में मिला लिया गया था। पंजाव श्रीर कावुल में राज्य करने वाला राजा जिसका नाम 'मिलिन्द मीनीएन्डर' (Menander) था, यह ईसा से ११० वर्ष पूर्व बढ़ा प्रतापी राजा हुशा था, श्रीर यवन जाति का एक स्तम्भ था। पाली भाषा में लिखे शिलालेखों से यह सिद्ध होता है कि उसने बोद्ध मत की भी ग्रहण किया था। यवनराज "मीनीएन्डर" को श्रुद्ध कर कर उसका संस्कृत नाम 'मिलिन्द्" रक्लागया। उसने महाभाष्य के रचयिता "पतज्जलि" के समय में "साकेत" जिसको "श्रवध" कहते हैं श्रीर "मध्यमिका" (मेवाड़) नामक स्थान यवनों हारा धेरे। महर्षि "पतज्जलि" ने महाभाष्य में उनकी मिसालें निम्नप्रकार से दी हैं—

"श्ररुणयवनो मध्यमिकाम्" "श्ररुणायवनो साकेतम्"

इसी राजा "मिलिन्द" के सिक्के "वरोच" (गुजरात) में प्रचित्त थे श्रीर काठियावाड़ में श्रवतक मिलते हैं। उनके एक श्रोर तो श्रीक भाषा में Besileus Suthros Menandros श्रीर दूसरी श्रीर पाइत में "महाराजस श्रादर्श मीनमदर्श" लिखा हुश्रा है। "मिलिन्द्पनहों" नामक प्राइत भाषा की पुस्तक में "मिलिन्द" यवन ने किस प्रकार वुद्ध-श्रमें स्वीकार किया, इसका विस्तृत वर्णन है। इसका वृत्तान्त "Sacred Books of the East" में भी मिलता है। जिसमें लिखा है कि वीद्ध गुठ "नागसेन" से शास्त्रार्थ कर "मिलिन्द" राजा ने बीद्ध धर्म स्वीकार किया। वीद्ध होने के वाद इसके सिक्कों पर "धर्मचक" भी रहता था।

न केवल इतना ही प्रत्युत पाली शिलालेखीं से यह भी सिद

होता है कि यवनों ने "सिंह" "घर्य" और "घर्स" शब्दांग्तं नाम रसकर हिन्दू-धर्म को स्वीकार किया था। एक शिलालेख से यह भी प्रमाणित होता है कि "तुरकण" का पुत्र "हरकरण" जिसका पहिला नाम "वदालोक" था, वह ब्राह्मण श्रीर साधुश्री को यहुत दान दिया करता था। इसलिये ब्राह्मणों ने उसे इस साधुभक्ति तथा ब्राह्मख-प्रेम के उपलब्य में हिन्दू वना लिया था। "चिट'' श्रीर 'चन्दान'' नामक यवनों के जीवनचरित्र से यह सिद्ध होता है कि इनका संस्कृत नाम "चित्र" श्रीर "च-न्द्र" रक्ला गया था। श्रीर श्रार्य पुरुषों के साथ इनका खान-पान समान पाया जाता है। जुन्नर के एक शिलालेख से यह वात श्रीर भी पुष्ट हो जाती हैं। नासिक की गुफाश्रों में एक शिलालेख मिला है कि "सिधं श्रोतराहस दतामिति यकस योगाकस घम्मदेवपुतस ईन्द्राग्निदतस घम्मात्मनाः'' इसका श्रर्थ यह है "दत्तामित्र के रहने वाले धार्मिक धर्मदेव के पुत्र इन्द्राग्निदत्त ने यह मन्दिर दिया"। इस लेख सेयह प्रकट होता है कि उत्तर से आये हुए यवन पिता पूत्रों को धर्मदेव और इन्द्राग्निदत नाम रख कर श्रार्थ्य वनालिया गया था। नासिक में एक शिलाबेख प्राप्त हुन्ना है जिसमें लिखा है 'शकानि-वर्मेणः दुहित्रा गणपकस्य रेजिलस्य भार्येया गणपकस्य विश्वः वर्मस्य मात्रा शकनिकया उपासिकया विष्णुदत्तया गिलनभेप-बार्थं अच्य नीवी प्रयुक्ता" इस लेख में एक रानी की तरफ़ से धर्मार्थ फंड स्थापित करने का वर्णन है। यह रानी शकजाति की थी। शकजाति से ग्रुद्ध होने के वाद इसका नाम विष्णुदत्ता रक्ला गया श्रीर यह वीदः उपासिका वनगई। इसके पति का नाम गगुपक था और इसके पिता का नाम श्रग्निवर्सन् था। इसके पिता के नाम के साथ वर्मा विशेषण लगा हुआ है,

जोकि चत्रियत्व का परिचायक है । अत: प्रतीत होता है कि जिस समय यह लिखा गया होगा, उस समय से पूर्व ही वि-देशी शकजाति जिसको मनुस्मृति और महाभारत में म्लेच्छ लिखा है, श्रार्थजाति में पूर्णरूप से मिल चुकी थी। ये लोग आरत में पश्चिम की तरफ से आये थे और राजा विकमादि-त्य के १४० वर्ष वाद तक उन्होंने मालवा, गुजरात पर शासन किया था। इस जाति का सबसे प्रसिद्ध राजा शालिवाहन. जिसका कि संवत् चलता है, हुआ है। इसके वंशज बाहाए श्रीर स्तिवीं में अब तक पाये जाते हैं। अवध के बहुतसे चंश चत्रिय ताल्लुकवार इन्हीं महाराज शालिवाहन के वंशज हैं. श्रीर श्रवध का बहुतसा हिस्सा "वैशवाए" नाम से प्रसिद्ध है वहां भ्रधिकांशत: यही वैश चत्रिय पाये जाते हैं और इसी `वंश की वड़ी २ रियासर्ते श्रवतक मीजूद हैं। जैसे ''कसमांड़ा'' "खजूरगांव'' "कुरी-सुदीली" "रहवां'<sup>"</sup> ''नरेन्द्रपुर'' ''चरुदार'' श्रादि। महाराज हर्प जी कि "वैश" वंश में सेथे वे ही भारत के प्रसिद्ध सम्राट् हुये देखो वालभट्ट रचित "हर्दचरित्र"।

### चत्रप-वंश का क्षात्रियजाति में अवेश।

माचीन शिलालेखों में ज्ञत्रपयंशीय कई राजाश्रों का वरलेख पाया जाता है। परन्तु ज्ञत्रप शब्द का किसी सस्कृत कोव या श्रन्य पुस्तक में पता नहीं चलता। श्रतः डाक्टर "आंडारकर" ने यह सिद्ध किया है कि यह शब्द कारसी आषा के "ज्ञत्रपावन" शब्द का, जिसका श्रर्थ राजप्रतिनिधि है, क्यान्तर है। श्रंत्र ज़ी में इसी शब्द का विगढ़ कर Satrap हो गया है। एक नासिक के शिलालेख में इस चंश

के राजा "दीनीक" "नहापान" श्रादि का दुसानत है। "नह-पान" की लड़की "संघिमित्रा" का एक श्रार्थ्य राजा ऋषभ-दत्त या उशवदत्त जी राजा "दीनीक" का पुत्र था उसके साथ विवाह का वर्णन श्राता है, यह नासिक का शिलालेख इस प्रकार है:—

"सिद्धं राष्ठः चहरातस्य चन्नपस्य नहपानस्य जामाना दीनोकपुत्रेण उपवदातेन इत्यादि"।

इस वंश के राजाओं का राज्य नासिक और वाट में उज्ज-यिनी में २०० वर्ष तक रहा। शिलालेखीं श्रौर सिकीं में "चप्रन" नाम मिलता है। डाक्टर साहव ने श्रतुमान किया है कि यह "चष्टन" ही तियस्थनीज़ नाम से प्रसिद्ध था। चत्रप वंश के राजाश्रों के शुद्ध होने के बाद नाम रुद्रदमन उसके पुत्र का हिन्द्-नाम रुद्रसेन श्रौर उसकी लड़की के "दत्तमित्रा" ही गये थे। इसी दत्तमित्रा का विवाह "श्रांध्र" के हिन्दू राजा से हुन्ना था। जिसकी प्राचीन राजधानी कोल्हापुर थी। इन नामों के देखने श्रीर ऊपर लिखित शिलालेखों के विचार करने से यही सिद्ध होता है कि "चत्रप" लोग भी विदेशों से श्राकर भारत में वसे थे श्रीर शनै: २ हिन्दू-श्राचार, विचारी को प्रहुण करने से हिन्दू-जाति में मिला लिये गये। इन शुद्ध ज्ञत्रियों का राज्य ३८८ सन् तक रहा। रुद्रदमन के विषय में जुनागढ़ में निम्नलिखित शिलालेख मिला है- 'शब्दार्थ-गान्यर्व-न्यायाद्यानां विद्यान-प्रयोगावाप्तविपुलकीर्तिनां" श्रर्थात् रुद्रदमन ब्याकरण, संगीत. न्याय श्रादि<sup>ं</sup>का प्रकारड पंडित था श्रीर उसकी बड़ी कीर्ति थी।

कान्हेड़ी गुफा के शिलाह्नेख "वासिष्ठीपुत्रस्य" आदि से

स्पष्ट प्रमाणित होता है कि इस शुद्ध हुये "रुद्रदमन" की
पुत्री से विसण्डपुत्र "श्रीसातकर्णी" का विवाह हुआ था
आर्थात् वे शुद्ध किये जाकर उनका उच वंशों के राजाशों के
साथ संवन्य भी होगया। नासिक की गुफा के शिलालेख में
लिखा है कि इसी शकजाति के "दसपुरा" के रहने वाले शुद्ध
हुये विष्णुदत्त के लड़के "चुद्धीक" ने वहां दो सुगढ़ वनवाये।
इससे ज्ञात होता है कि न केवल राजा महाराजा वरन् मामूली
हैसियत के शफजाति के श्रादमी भी शुद्ध कर लिये जाते थे।

यह यवन शुद्ध होने के बाद वहें २ मठों, वौद्धचैत्यों स्रीर स्तूपों में पुष्कल दान देते थे। पूना के समीप की फारली गुफा में लिखे हुये शिलांतेखों से यह सिद्ध होता है—

"घेनुकाकटा यवन स सिंह घयानथम्भी दानं"

अर्थात् घेतुकाकट से आये हुये यवन ने शुद्ध होकर हिंदू. नाम "सिहाडव" रक्सा । उसने यहां भेंट चढ़ाई ।

''घेनुकाकटा धमयवनस''

श्रर्थात् घेनुकाकट से श्राये हुये यवन ने श्रद्ध होकर श्र-पना हिन्दू नाम "धम्म" रक्खा श्रीर यहां भेट चढ़ाई ।

जुनार के निम्नलिखित शिलालेखों से भी यही सिद्ध होता है:—

"यवनस इरिलस गतान देवधम वे पोढियो"

श्रर्थात् ईरिला नामक यवन को हिन्दू वनाया गया श्रीर उसने मन्दिर के लिये दो कुंड बनवा दिये।

# आभीरजाति का हिन्दू होना

यत्तान "श्रहीर" कहलाने वाले विदेश से भारत में श्राये श्रीर "श्राभीरवटक" नामक स्थान में, जो संयुक्तपाल में "श्रहरीरा" श्रीर मांसी ज़िले में "श्रहीरवार" नाम से प्रसिद्ध हैं, श्राकर वसे। हिंदूजाति ने इनको श्रद्ध कर श्रपने में मिला लिया श्रीर सन् १८० में इनके श्रद्ध हिन्दू-नाम रक्ख़े जाने लगे हैं जैसे कि "कदमूर्ति" श्रभीर सेनापित था। श्रीर यह राज्य करने लगे श्रीर राजा होने के बाद इनके नाम "माधरीपुत्र" "ईश्वरसेन" "शिवदत्त" इत्यादि हुये श्रीर राजः वृतों में मिल गये श्रीर श्रय तक इनको यादन राजपूत होने का श्रभमान है।

# तुरुष्क-जाति का हिन्दू होना

आरत के उत्तर से एक जाति, जिसका नाम तुरुष्क था, भारतवर्ष में श्राई। जिस देश में यह जाति रहती थी, उसका नाम राजतरिक्षणी में तुरुष्क तथा कुषाण विस्ता है। यह कुषण्राजा के वश्रज थे श्रीर कुषण्यंशी कहवाये। इस वंश के। केड़कीयस नामक एक राजा ने शैवमज़ को सीकृत कर हिन्दू जाति में प्रवेश किया था। प्रसिद्ध इतिहासक मिस्टर Smith स्मिथ राजा "केडफाईसिज़" जिस्सा हिन्दू नाम "नहपान" रक्खा गया था इसके विषय में बिखता है कि यह "विजयी कुशाँ" विजित भारतवर्ष से खन्में जीता गया श्रीर इसने शिव की पूजा इस ज़ोर से आरम्भ की कि उसने शिव की मूर्ति श्रपने सिकाँ पर हजवाई

चौर वह अपने आपको शिवकापुजारी कहा करता था। देखी Early history of India by V. A. Smith p.p. 288.

इसके विशेषणों में "माहेश्वर" शब्द मिलता है जिसका अर्थ श्वेव है। इसके सिक्तों पर एक तरफ़ तुर्की टीपी, दूसरी तरफ़ त्रिश्रुलधारी शिव और नंदी वैल की तस्वीर है। इसी वंश में प्रसिद्ध वीद्ध राजा "कनिष्क" "हुधिष्क" श्रीर 'वसु-देव" हुये। "कनिष्क" और "कुशक" ये दोनों राजा बीख होगये और ''तवारिखे श्रालम" नामक इतिहास की पुस्तक से पता चलता है कि चीन श्रादि देशों में इन्हीं राजाश्रों के प्रयत्न से वौद्ध धर्म्म का प्रचार हुवा। इन "कुशां राजा" को 'शक राजा" भी कहते हैं। हमारे पूर्वजों ने इन्हें वीद वनाया श्रीर फिर इनकी हो संतति को ब्राह्मण्यर्मानुयायी बनाया। "कनिष्क" के रूपानापन्न "महाराजा वासुदेव" ब्राह्मणुष्यर्भ के अनुयायी हुवे और शिव की पूजा और संस्कृत के प्रचार में बहुत ही कियाशीलता दर्शाई। इसके बाद ''हुप्क" राजा हुये उनके सिक्कों पर "श्रसकन्द" श्रीर उनके पुत्र "विशाल" की मूर्ति वनी हुई है। इसी प्रकार "पहलवी" "पलही" की हमने आर्यवर्त में आने पर आर्य बनाया। सब शक, हुगा, पलहो, कुशां श्रादि सव को हमारे पूर्वज हज़म कर गये। एक श्राधुनिक हिंदूजाति है जो मुसलमान ईसाई को ही हिन्दू बनाने में संकोच करती है। परमात्मा हमें वल दें कि हम श्रयने पूर्वजों का गौरव पुन: प्राप्त करें।

हूण-जाति का आर्च्य होना ईसा को ४ वीं शतान्दी में हुए जाति ने टीटीदल की तरह

भारत में प्रवेश किया, श्रीर कुछ समय के उपरान्त कश्मीर से लेकर मालवा श्रादि प्रदेशों तक इस जाति का श्रीधकार हो-गया था। इसका विस्तृत विवरण राजतरंगिणों में लिखा है। हर्पवर्धन "शिलादिल" ने इन्हें परास्त किया। वहुत काल तक भारत में रहने के कारण श्रीर हिन्दू-धर्मानुकूल कर्मों के करने से ये चत्रिय-जाति में पूर्णक्ष से मिल गये थे। छत्तीसगढ़-चेदों के राजा कर्णदेव ने एक हुण कन्या "श्रहिल्या देवी" से विवाह किया था श्रीर पंचार राजपूतों की यह हुण एक शाखा श्रव तक मानी जाती है।

## शाकद्वीपी मगजाति का ब्राह्मणजाति में प्रवेश

निर्झालियत रलोक से सिद्ध होता है कि मगों को विदेश से लाकर ब्राक्षण बनाया।

देवो जीयात् त्रिलोकीमिण्रियमरुणो यन्निवासेन पुरायः । शाकद्वीपस्स दुग्धाम्बुनिधिवलयितोयत्र विष्ना मगाख्याः ॥ वशस्तत्र द्विज्ञानां भ्रमिलिखिततनोद्भास्वतः स्वाङ्गमुकः । शाम्वो यानानिनाय स्वयमिह महितास्ते जगत्यां जयन्ति ॥

पिरीया तथा उसके आस पास के प्रदेशों में एक जाति मग नाम की, जिसकी अब मगी कहते हैं, आवाद थी। यह लोग पहले पहल आकर बंगाल राजपूताना आदि में बसे थे। उस समय ब्राह्मण लोग पुजारी बनना गहित कमें समस्तेते थे। क्योंकि "देवचर्यागतैईंच्यः क्रिया ब्राह्मी न विद्यते" अर्थात् देव-पूजा में प्राप्त दृश्य द्वारा ब्रह्मकर्म नहीं होता। अतः श्रीकृष्ण के पुत्र "शास्त्रराज" ने अपने मन्दिर की पूजा के लिये ( जी कि उसने चनाव नदी के तट पर वनवाया था ) इन मर्गो की युजारी बना दिया। तव से शनै: २ ये मग लोग उन्नति करते २ ब्राह्मण जाति में मिल गये और देवपूजा में इनका इतना श्र-धिकार बढ़ा कि "वराहमिहिर" के समय से सुर्यदेवता की स्यापना का अधिकार केवल मग ब्राह्मणों की ही रहा। अवि-्रवपुराण में इनके विषय में लिखा है कि ये पहले गले में डोरी डाले रहा करते थे, परन्तु ब्राह्मण पदवी प्राप्त करने पर यही-प्रवीत घारण करने लगे। शिलालेखों से यह सिद्ध होता है कि ये लोग पहले "शाकद्वीप" में रहा करते थे। इनका वि-स्तृत विवरण स्कन्दपुराण में मिलता है और शाम्ब ने जब क्षीजवंशी यादवीं की लड़कियां इनकी व्याह दीं तो उस दिन से उनकी संतान "भोजक" कहलाई, ये लोग जादू टोना बहुत करते थे इस वास्ते इनके साहित्य को "मेगिक" साहित्य कहते थे श्रीर श्रंग्रेज़ी का Magic शब्द इसी ''मैंगिक' का श्रपक्षंश है। यही लोग सारवाड़ में सेवक कहाते हैं। यह "सहिर' मोत्र के थे श्रीर फारस से भारत में श्राये। पारसियों के गुरु "ज़रशुष्ट्" Zoroaster के वंश्रज हैं और वहां मगी पुजारी कहाते थे। इस प्रकार पांचवीं शताब्दी तक इस वरावर पार-सियों से विवाहसम्बन्ध करते थे श्रीर उनकी श्रपने में मिला सेते थे। हिन्दू नेताश्रों का कर्त्तच्य है कि पारसी आइयों की भी, जो १६ आना हिन्दू हैं, अपनी श्रोर अपना प्राचीन यार्मिक व रुधिर का सम्बन्ध बता कर खींचें ताकि वे श्रपने आपको हिन्दू कहें क्योंकि पहले जो लोग ईरान, सीरिया, पशिया माइनर, श्याम आदि देशों से भारत में आये वे सब् ्हिन्दू बनाये गये थे और "आर्यसम्यता की भानते से।"

# पारसी आर्य ही हैं

सन् १६२४ में जय हम नवसारी पहुंचे ती वहां पर हमने पारिसर्यों को हिन्दू सम्मेलन में शामिल होने की श्रपोल की। उसके वाद पारसी जाति की श्रोर से श्री० डी. जो. वी. डाडें जो कि प्रसिद्ध देशभक्त दाशभाई नवरोजी के कुटुम्बी हैं श्रीर जो कि पारसी जाति में प्रसिद्ध नेता श्रव भी गिने जाते हैं, उन्होंने एक अत्युक्तम भाषण पारसी और हिन्दू-संगठन तथा श्रुद्धि पर दिया। उन्होंने शापुरजी कावसजी होडीवाला की पुस्तक Parsces of Ancient India और Journal of the K. R. Camo Oriental Institute की पुस्तक Indo-Iranian Religion का हवाला देकर यह वतलाया कि हिन्दू श्रीर पारसी एक हो श्रार्थसंस्कृति के मानने वाले हैं।

श्रायांवर्त को पारसी भाषा में "श्रायांनां वोजो" Aryanam rejo कहते हैं। पारसियों का होम, (कोस्टी), यही-पवीत, नियम वत वर्गेरह जन्म से मरणान्त तक के संस्कार हिन्दुओं से मिलते हैं श्रीर गोरत्ता उनके धर्म में नितान्त आवश्यक है। उनकी जन्दावस्था में श्रासुर, वरुण, मित्र श्रादि का वृत्तान्त वेदिक प्रन्यों से मिलता है। वहां यम को योम, मित्र को मिश्र, वृत्रहत् को "वेरोबान्न" लिखा है। डा॰ डाई ने एक पुस्तक Studies in Parsee History by Principal Hodiwall of Juna Gadh College से चतलाया कि पारसी सदा से हिन्दू धर्म के लिये, श्रायंशंस्कृति के लिये, मुसल्लामानों से लड़ते रहे हैं श्रीर हिन्दु श्रों की सहायता करते रहे हैं। जिस समय गुजरात की राजधानी "संजाण" थी श्रीर हिन्दू

राजा पर मुसलमान महमूद वेगड़ा ने हमला किया था दस समय पारसी और हिन्दू दोनों ने मिलकर "महमूद वेगड़ा" को मार भगाया था। उसके वाद "महमूद वेगड़ा" ने दूसरी वार फिर गुजरात पर हमला किया, जिसमें वीर पारसी जनरल "अरदेशर" १४०० पारसी नीजवानों के साथ महमूद वेगड़ा से आर्यधर्म की रहा के लिये रणभूमि में वोरतापूर्वक लड़ा और मारा गया।

श्रव भी पारसी हिन्दू सङ्गठन में शामिल होकर श्रार्थ-संस्कृति की रचा के लिये तत्पर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमानी धर्म वर्षरता Barbarity फेलाने वाला कूर धर्म है। श्राय-धर्म सब से थें छ है। फ़ारस के ईरानी मुस-लमानी धर्म को छोड़कर श्रार्थधर्म की श्रोर श्रारहे हैं श्रीर वह दिन दूर नहीं है जब कि श्रार्थसंस्कृति का राज्य फिर् से सारे संसार में स्वापित होगा।

वन्होंने ग्रुद्धि, द्वितोद्धार श्रीर कलकत्ता हिन्दू सभा के ठहरावों का ज़ोर से समर्थन किया और निज़ाम हैदराबाद को धर्मान्धता तथा वसका मालवीयजों के प्रति अन्याय का थोर विरोध किया और हिन्दू महासभा को अपील की कि यद्यपि हिन्दू महासभा ४० करोड़ व्येद्धों और पार्रास्थों की अपने में समिनित समक्षती है तथापि वे समूह क्र्णेण इसमें समिनित "हिन्दू" नाम के कारण नहीं होते ताकि सब इस से मिल जायें। अतः इसका नाम 'आर्य्महासभा' रखदिया जाय।

# गुर्जर-जाति का आर्यजाति में प्रवेश

बहुतसे ऐतिहासिकों का मत है कि हुएों के साथ साथ

गुर्जर लोग भी विदेश से आये थे सीर पहले पहले ये लोग भीनमाल तथा गुर्जरत्रा अर्थात् गुजरात देश से, जिसकी पुराने जमाने में लाटदेश फटते थे, शाकर वसे थे। कुछ काल के बाद ये लोग तमाम भारत में फैल गये। चीनी यात्री युनचंग (Yuanchwang) लिखता है कि राजस्थान में सातवीं श-तान्दी के प्रथम भाग में ही गूजर लोग हिन्दु जाति में इतने मिल गये थे कि इनको सप चित्रय मानते थे श्रीर यही गुजर प्रसिद्ध "प्रतिहार राजपून वंश" क्षत्रौज में जाकर कहलाया। गुजरात के ''कुनवी" राजस्थान के "गुर्जरगींद् ब्राह्मण्" श्रीर " पड्गुजर राजपुत" सब इसी बंश के हिं। कई प्रान्तों में इनका राज्य भी होगया था। पंजाय का गुजरांवीला तथा ग्रजरात ज़िला श्रीर वम्नई प्रांत का गुजरात शवतक इसी नाम से प्रसिद्ध है। महीपाल, महेन्द्रपाल राजाओं की राजशे-खर कवि ने "रघुकुलतिलक" लिखकर रघुवंशी प्रकट किया है। वास्तव में ये लोग विदेशी थे। ये लोग आज तक पशिया श्रीर यूरीए के बीच में "कहज़ार" (ओ कि गूजर का श्रपश्रंश है) नाम से एक बहुत बड़ी संत्या में वसते हैं। इनकी भी हिन्दूजाति ने श्रपने में मिलाया था श्रीर श्रपनी श्रार्थीः सम्पता इनको सिखाई थी।

इन्होंने गुद्ध होकर अपने हिन्दू नाम रक्षे । जैसे "वत्स-राज" "नागभट्ट" "रामभद्र" आदि और अपने नाम के आगे हिन्दू-धर्मों के नाम लिखने लगे जैसे "परमधैरण्य" "परमभ-गवतीभक्त" परममाहेश्वर" आदि २ इन गृजरों के सम्बन्ध में जोधपुर के शिलालेख से यह प्रमाणित होता है कि ये परि-हारों के पूर्वज हैं और ब्राह्मण पिता और स्त्रिय माता से "परिहार" राजपूत उत्पन्न हुये। चालूक्य-घंश जिसने भारत में राज्य किया वह भी इन्हों गृजरों की संतित है श्रीर यह पीछें से "सोलङ्खी" राजपूत कहलाये। इसी प्रकार चांहान श्रीर परमार राजपूत भी यहीं वाहर से शाकर हिन्दू चनाये गये श्रीर सब मिलजुल गये। चौहानों का पिहला राजा "पृथ्वी-राज विजय" के श्रनुसार "वासुदेव" हुशा श्रीर इस वासुदेव का राज्य छुठी शताब्दी में मुलतान में था। इसके सिक्कों पर "सिक्षीनीयन पहहवी" भागा लिखी है, इससे झात होता है कि यह भारत के वाहर से श्राया था श्रीर ब्राह्मण वन गया।

इस वंश का दूसरा राजा "सामन्त" हुआ श्रीर उसके लिये विजीलिया का शिलालेख सिद्ध करता है कि वह ब्राह्मण् था। स्रतः चौहान राजपूत ब्राह्मणों के वंशन हैं। "कपूरमंजरी" में लिखा है कि ब्राह्मण् किया गिराजरेखर" ने चौहान वंश की कन्या "श्रवन्तोसुन्दरी" के साथ विवाह किया। इनका "वत्समोत्र" था। इस प्रकार चौहान पहिले ब्राह्मण् थे किर चित्रय वन गये। "तालगंड" (माईसोर) के शिलालेख से प्रमाणित होता है कि कदम्ब भी पहिले ब्राह्मण् थे किर चित्रय वन गये। कदम्बों के विषय में लिखा है कि "मानव्य श्रवि" की संतित "हारितपुत्रों" ने तीनों वेद पढ़कर ब्राह्मण्पद को प्राप्त किया श्रीर क्यांकि इनके घर के पास कदम्ब का वृत्त था, इस वास्ते यह कदम्ब कहलाये। इसी झुल में "मयूरशमंन" नामक बीर योद्धा हुआ श्रीर उसका पुत्र "कंगवर्मन्" हुआ। श्रयांत् सातवीं शताव्दी तक ब्राह्मणों से चित्रय हो जाते थे श्रीर कोई जाति पांति का वन्धन नहीं था।

जिस प्रकार "प्रतिहार" व्राह्मण और क्षत्राणी से हुये उसी

प्रकार कदम्ब भी ब्राह्मणों से चुत्रिय वन गये, क्योंकि चालुक्यों. श्रीर कदम्यों का गाढ़ सम्बन्ध ही गया था। कदम्ब जाति के इसी "मयूरशर्मन्" ने हिमालय के पास के "ग्रहिकुन" के श्रवहार स्थान से १२००० ब्राह्मणों को लाकर अग्निहोत्र करा-कर उनको "माईसीर" में यसाया। ये श्रवतक माईसीर में विद्यमान हैं श्रीर "हविक" ब्राह्मण कहलाते हैं। इसी प्रकार ''सिंद'' जाति भी ''श्रहिछुत्र'' से श्राई श्रीर इनका ''नागध्वज पुलिकाल भगवतीपुरा परमेश्वर" वड्डा प्रतापी नागराजा हुआ। ये लोग "शिवालिक" पर्वत, "हिन्दुकुश" पर्वत, "सपार्लच" पर्वत, पांचाल देश के ऊपर के आग की तरफ़ से त्राते थे त्रौर भारतनिवासियों में मिल जाते थे। यह "श्रहिछत्र" सपादलच की राजधानी था। मुसलमानी काल में सपादलत्त की सीमा में श्रजमेर, मारवाड़ श्रीर पंजाव संमिलित हो गये । दक्तिए के और उज्जैन के बहुतसे ब्राह्मण श्रपने श्रापको "श्रदिद्येत्र" से ही श्रावा वतलाते हैं। इन्हीं गुजरों का वड़ा भारी राजा "प्रकाशादिख" दृश्रा है. जिसके अवतक सिक्के मिलते हैं और इनके विवाहसम्बन्ध "वगदाद्" तक होते थे। इन सब गृजरों की भिन्न २ चत्रिय जातियों को अवतक सब से उच अग्निकुल राजपृत मानते हैं। इससे बढ़कर शुद्धि का क्या उत्तम प्रमाण होगा ?

# मैत्रिक जाति का हिंदू होना

वैसे तो सृष्टि की उत्पत्तिही सब से ऊंचे स्थान "तिब्बत" पर हुई और वहां से और मध्य पश्चिम से आर्य्य लोग बरावर लगातार आकर आर्य्यावर्त में वर्सते रहे परन्तु उन्होंने कक्षी ,

भी जाति पांति के संकुचित बन्धन नहीं लगाये श्रीर जो जो मजुष्यों के समूह श्राते रहे उनसे लड़ भिड़ कर भी उन्हें श्रपनी सभ्यता सिखाकर श्रपने में मिलाते रहे। ४ वीं शताप्दी में हुणों के साथ २ कई जातियां श्राईं जिनका कि हम ऊपर वर्णन कर चुके हैं श्रीर हम यह भी दर्शा चुके हैं कि उन सब को हिन्दू जाति ने श्रपने में हड़प कर लिया। उन्हों हुणों के साथ मैंत्रिक या "मिहर" जाति श्राई। इसी मिहिर का श्रप-श्रंश मेर है श्रीर इन मैंत्रिकों में चझभी यहे ही प्रताणी राजा हुये हैं। गुजरात के नागर ब्राह्मणों का इन्हों बहाभियों से घनिष्ठ सम्बन्ध है। यद्यपि ये लीग गुजरात के बड़ीदा राज्य के विसनगर में रहने से नागर ब्राह्मण कहलाये, परन्तु वास्तव में ये उत्तर हिन्द के नगरकोट में पहिले वसते थे, जो बंगाल में गये वे वहां मिल गये श्रीर वंगालियों के गोत्र इन नागरों से बराबर मिलते हैं श्रीर इसी प्रकार जो भारत के श्रन्य प्रांतों में गये वे वहां मिलजुल गये।

भारत के ब्राह्मणों में नागर ब्राह्मण सब से श्रें कर माने गये हैं। H. H. Risley ने (जो भारतवर्ण में प्रसिद्ध जातीय तस्त्रान्वेषक माने गये हैं) अपने Castes and tribes of India नामक पुस्तक में लिखा है कि नागर ब्राह्मणों की तहक़ी-क्रांत करने पर मालूम होता है कि सिकन्दर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसकी सेना के कई सिपाही यहीं भारत में बसगये। उन लोगों ने यहां की ख़ियों के साथ विवाह कर लिया, उससे जो सन्तान उत्पन्न हुई वह नागर ब्राह्मण कह-लाई। इनमें सब ही रीति रिवान वे ही हैं जो यूनानियों में पाये जाते थे। इसकी पुष्ट इनके सिर श्रीर नाक के नाप से

भी होती है जो (Indo Scythian) जाति के सिर श्रीर नाक के नाप से मिलती है।

क्योंकि ४ वीं शतान्दी तक कोई भी जन्म से जाति मानने का प्रमाण नहीं मिलता इस वास्ते ये नागर ब्राह्मणों के पूर्वज् भी जैसा २ काम करने लगे वैसे २ कहलाने लगे।

पृथित्रीरात चौहान के वंशज श्रजमेर मेरवाहे के कई मेर श्रीसल चौहान हैं श्रीर "मिहिर" स्तियों से सम्बन्ध के कार-ए शायद मेर कहलाने लगे हों, क्योंकि मेरों में श्रन्य राज-पूतों के गीत्र भी हैं। राजस्थान के राजपूतों की श्रपने प्राचीन इतिहास में चौहान, परमार, परिहार, सोलंखियों की उत्पत्ति देखकर इन बीर मेरों को श्रपने में मिलाने में ज़रा भी संकोच नहीं करना चाहिये।

### प्राचीन काल में आयों की विजय

विय पाठक चुन्द ! ऊपर की कुछ जातियें, जिनका संवन्ध समय २ पर भारत से होता रहा, हिन्दू-जाति में मिल गई। इन जातियों के श्रति कि श्रारम्भ में तो कभी सारा ही देश आर्य्य था और श्रार्थं सम्यता से प्रभावित था। इसके लिये हम यहां पं० रामगोपालजी शास्त्री रिसर्चंस्कालर लिखित द्यानन्द कालेज धर्माशिकावली सं० १२ से कुछ अंश उद्धृत करते हैं।

श्रक्तगानिस्तान, स्रोतान श्रादि देश, जहां इस समय जान श्रीर माल का डर है, कभी श्रार्य्यदेश थे। गान्धार, जिसे श्राजकल क्रान्धार कहते हैं, उसमें श्रांर्य लोग रहते थे। गान्धार देश के राजा सुवल की पुत्री गान्धारी से घृतराष्ट्र ने विवाह किया था। ग्यारहर्वी शतान्दी में भामग्राह श्रार त्रिलोचनपाल शाह कावुल में राज्य करते थे। उन दिनों कावुल की राजधानी खद्भांडपुर थी जिसे श्राजकल उँड कहते हैं।

इन द्रष्टान्तों से मालूम होता है कि किस प्रकार कायुल श्रीर क्रान्थार देश श्राय्यों की सभ्यता से भरे दूप थे। श्रप्टा-ध्यायी ग्रन्थ का बनाने वाला महर्षि 'पाणिनि' भी श्राय्यं पटान था, वह पेशावर के समीप "शलातूर" जिसे श्राज कल "लाहल" कहते हैं, उस गांव का रहने वाला था। कायुल में श्राय्यों के पीछे वौद्धों का प्रचार हुआ। वौद्ध लोग धर्म से वौद्ध थे, पर सम्यता में श्रार्थ्य ही थे। इसी कायुल में वौद्ध भिचुकों के कई विद्वार श्रीर मठ थे, जिनमें सहस्रों भिचु रह कर शिचा पाते थे।

काबुल का पुराना नाम कुशा है। युद्धवात और युद्धपाल नाम के दो वीद्ध काबुल से चीन को गये थे। वहां जाकर उन्होंने चीनी भाषा में दो वीद्ध पुस्तकों का अनुवाद किया था। अफ़ग़ानिस्तान भी सब आर्य्य ही था, जो पीछे बौद्ध हुआ। सन् ७५१ ई॰ में उत्तरपूर्वीय अफ़ग़ानिस्तान के राजा के पास चीन से एक भिन्नु-मगृडल आया था। इस मगृडल में 'धर्म घातुं भिन्नुक सब का नेता था। इन उदाहरणों से पता लगता है कि यह सारा का सारा इलाक़ा कभी आर्य्य था।

्र तुर्किस्तान भी श्रार्थ्य-सभ्यता से भरपूर था। इसी इलाक्रे

के पूर्वीय िरसे में, कचर नाम के गांवों के पास, भूमि में दवा हुआं संस्कृत का एक प्रन्थ, मि० बावर को १८१३ ई० में मिला था। इस प्रन्थ का नाम 'नावनीतक' है। इसमें चिकित्सा का विषयं है। इस प्रन्थ का वहां से मिलना सिद्ध करता है, कि कभी आर्थ्यसभ्यता वहां भी थी।

कुत्सन ( जिसे आज कल खोतान कहते हैं ) में "शिक्षा-नन्द" नामक एक बड़ा विद्वान् एंडिस रहता था। इसने 'त्रिपि-टिका' का चीनीभाषा में अजुवाद किया था।

मध्य पशिया (Central Asia) में "झूगोविंकलर" नामक आंग्रें ज़ ने, "बोगाज़" नामक जगह में जब खुदबाई करवाई तो वहां से एक पत्थर मिला, जिसपर "हिटेटाईट" और "मिटानी" देशों के दो राजाओं की सन्धि ( खुलह ) खुदी हुई थी। उस सन्धि में इंद्र, वहण, मित्र और नासत्य देवों का नाम लेकर शपथ खाई हुई है। इस से पता लगता है कि मध्य पशिया में आर्यसम्यता का कभी पूरा ज़ोर था।

तत्त्रशिला, जिसे आज कल Taxila कहते हैं, जो रावल-पिंडी ज़िले में, सरायकाला स्टेशन के पास है, वहां से से कर कुआ (काबुल) तक तद्मवंशी स्त्रियों का राज्य था। इतने इलाक़े को तस्त्रलएड कहते थे। इसी तस्रलएड का विगड़ा हुआ नाम आजकल ताशकन्द है।

वत्तस्त्र में भी श्रार्थ्यसभ्यता थी। वत्तस्त्र का पुराना नाम वात्हीक है। पाएइ ने जिस माद्री से विवाह किया था, वह शब्स की वहिन थी। शब्स वाब्हीक जाति में से था। वाब्हीक का नाम तो संस्कृत के पुराने ग्रन्थों में वहुत आता है और इस में तमाम आर्य्य लोग रहते थे यह भी सिद्ध हैं।

ं 'एसीरिया' में भी आर्य्यसभ्यता थी । वहां के पुराने पाजाओं के नाम "सीशात्र, आर्तात्म, सुतरण, तुपरत" आदि २ सिद्ध करते हैं, कि वे लोग भी संस्कृत बोलते और इसी प्रकार के आवों वाले थे।

चीन का ती कहना ही क्या ? यह ती या ही श्राय्वेदेशं।
युधिष्टिर के राज्याभिषेक Coronation पर, चीन का 'भगदत्तं' राजा श्रार्थ्यावर्त्तं में श्रापा था, ऐसा महाभारत में लिखा
है। चीन का प्रसिद्ध सेखक "श्रोकाकुर" लिखता है कि
Lo-yang देश में कभी दस हज़ार श्रार्थ्य परिवार रहते थे।

"बुद्धभद्र" नामक एक भारतीय सन् २६८ ई० में चीन में पहुंचा था। उसके पीछे सन् ४२० ई० में "सङ्गवर्मी" सन् ४२४ ई० में "गुणवर्मन" जो कि काबुल के महाराज का पींच था, सिंहल और जावा द्वीपों को देखता हुआ चीन में पहुंचा था। सन् ४३३ ई० में बुद्धभिन्निलियों का एक सङ्घ धर्म-प्रचार के लिये चीन को गया था, जहां भारतीय चीन में गये, वहां काहियान, ह्यूत्साङ्ग, ई-त्सिङ्ग आदि २ कई चीनी यात्री भी भारत में शिला पाने के लिये आये थे। इससे मालुम होता है कि चीन में भी आर्य्य सभ्यता का कभी भारी असर था।

#### जापान

जापान के प्रसिद्ध विद्यान् "तकाकसु" लिखते हैं कि आर-

ं तीयों का जापान के साथ बहुत गहरा सम्बन्ध रहा है। समय २ पर भारत से विद्वान लोग जापान देश में शिका फैलाते रहे हैं। उसका कहना है कि "वोशीसेन भारद्वाज" े नामक ब्राह्मणं जो जायान में ब्राह्मणं पुरोहित के नाम से मशहूर है एक श्रीर पुरोहित के साथ चम्पा के रास्ते से Osaka (स्रोस्का) में श्राया था।वहां से Nara (नारा) में श्राया था। यहां उसने जापानियों की संस्कृत पढ़ाई थी। शिचा देते २ उसने अपनी सारी आयु वहां गुज़ार दी श्रीर अन्त में वहां ही उसकी मृत्यु हुई। नारा में अभी तक भी उस बाह्यण की समाधि वनी हुई है, जिस पर प्रशंसात्मकपद्य Poems बिखे हुए हैं। सन् ४७३ ई० में दक्षिणी भारत का बीधिधर्म नाम का पुरुष वहां पहुंचा था। वहां उसकी राजपुत्र शीटोकु (Shotoku) से वातचीत भी हुई थी। जापान के "होरिज़ी" मन्दिर में वङ्गाली लिपि के प्रन्थ श्रव तक भी पड़े हुंप हैं। जापान पर भारत का क्या उपकार है, इसके लिये तकाकस का एक लेख What Japan owes to India पढ़ना चाहिये।

मिश्र देश में यद्यपि इस समय इसलामी सम्यता है पर पुराने काल में यहां भी श्राय्यंसम्यता का ही असर था। - Mr. Walles Budge ने मिश्र श्रीर काल्डीया पर एक प्रन्थ लिखा है उसमें सृष्टि को जो पैदायश उसने लिखी है, ठीक वैसी ही सृष्टि को उत्पत्ति का वर्णन शतपथ ब्राह्मण ११-१-६-१ में मिलता है। इस लेख से ज़ाहिर है कि किस मकार यहां कभी श्रार्थभाव थे। Brugsch Bey (ब्रोगश ने) जो एक मशहूर मिश्री विद्वान है लिखता है कि मिश्र देश के लोग भारत से मिश्र में श्राये थे।

संस्कृत की एक पुरानी कथा मनुमत्स्य की कथा झाहाए ब्रन्थों में आती है। थोड़ी सी तबदीली से यह कथा यृनान, मिस्तर, आयरलेंड, वैवेलोनिया के पुराने शिलालेखों वा पुस्तकों में मिलती है।

#### जावा

हिन्द तथा प्रशान्त महासागरों के बीच आरती-यद्वीप समूहों में जावा एक मुख्य द्वीप है। संस्कृत प्रन्थों में इस का नाम यवद्वीप श्राता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फ़ाहियान ने भी इसे यवद्वीप ही लिखा है। संस्कृत में यव का श्रर्थ है "जी" यव का ही श्रपश्रंश पीछे जावा वना है।

जावाद्दीप का चेत्रफल ४६,१७६ वर्गमील है। यह द्वीप पूर्वी तथा पश्चिमी इन दो भोगों में वटा हुआ है। इसकी राजधानी "घटेविया" है। ईसवी सन् से कई वर्ष पूर्व कलिक्क-देशीय आय्यों का एक दल बहुतसी नार्वी पर सवार होकर पहले जावा में पहुंचा था \*। उन साहसी भारतीयों ने वहां जाकर जङ्गलों को साफ किया, श्राम श्रीर सड़कें चनाई, श्रच्हे भरतों श्रीर नदियों पर श्रावास स्थान वनाकर इस भूमि को सुन्दर देश बना दिया।

समय २ पर भारतीय वहां जाते रहे। भारतीय श्रार्क्ष लोगों की सम्यता के भग्नावशेष श्रव तक भी इसी वात को

<sup>\*</sup> नोट—भारतीयों का पोत-विज्ञान तथा याहर जाना इसके लिये देखों A History of Indian Shipping and Maritime activity from the earliest times by Radhakumud Mookerji and Hindu Superiority by H. B. Sarda.

सिद्ध कर रहे हैं, कि भारतीय सभ्यता का वहां साम्राज्य था। 'किहयान' जो गक्षा के मार्ग से लक्षा और फिर वहां से जावा होते चीन गया था, लिखता है कि हिन्दुक्षों का जावा पर श्रिधिकार था। जिस नीका पर वह चीनी यात्री सवार था उस नीका के नाविक सव श्रार्य्य थे। यद्यपि यहां के मन्दिर इस समय टूटे पड़े हैं, लोगों की भाषा और धर्म यदल गया है, पर तो भी ध्यानपूर्वक श्रनुशीलन से पता लगता है कि श्रभी तक भी जावा में प्रत्येक यात में हिन्दू सभ्यता के चिह्न पाये जाते हैं।

जावा के श्रादिम निवासियों में यह कथा श्रव तक भी प्रचलित है कि सन् ई० ७४ में 'श्राजीसक' नामफ गुजरात का प्रभावशाली राजा जावा में श्राया था ।

जावा के प्राचीन इतिहास से पता चलता है कि ६०३ ई० में गुजरात के राजा ने अपने पुत्र को ६००० साथियों के साय जावा भेजा। इसी प्रकार समय २ पर भारत से लोग वहां जाते रहे।

जिस प्रकार भारत में आय्यों के विचार वदलते रहे, वैसे ही इन के साथ सम्बन्ध रखने वाले आर्य्य भी वदले । भारत में मूर्तिपूजा आरम्भ हुई, किर जावा में भी यही भाव उत्पन्न हुआ। जब भारत में मन्दिरों की स्थापना हुई, तब वहां भी मन्दिर वनने लगे। विशेष करके ये वातें वीद और जैन काल में हुई हैं, क्योंकि इन से पहले तो भारतीयों में मूर्तिपूजा ही न थी।

. इस समय भी जावा में जो खोज हुई है उसमें बौद्ध और

हिन्दू संस्कारों के मन्दिरमिले हैं। "वोरोबीदार श्रीर क्रम्यनम" में वीदों के श्रीर "वेतुसस, येजेलन, फाटू, जीर्क, ओकारता, सुराकारता, सामारंग, सुरावाया, केंद्री तथा पोविद्रली" श्रादि प्रान्तों में हिन्दू-मन्दिर मिले हैं। इन मन्दिरों में कई प्रकार के शिलालेख हैं। इनमें यहुतसे लेख यर्लिन (जर्मनी) के श्रजायव घर श्रीर स्काटलेख्ड के मिएटो हॉउस में पड़े हैं। इन लेखों में वीद श्रीर हिन्दूधमें सम्यत्थी त्राते हैं।

१४ घों शतान्दी तक आर्यसभ्यता तथा भारतीयों का प्रभाव जावा में रहा। पीछे १४ वों शतान्दी में मुसलमानों ने इस द्वीप पर आक्रमण किया। अपनी धर्मान्वता के अनुसार यहां भी मुसलमानों ने जावानिवासी हिन्दू और घोंद्वों पर अनेक प्रकार के अत्याचार किये, मन्दिर तोड़े और उन्हें अपने इस्लाम धर्म में वलात्कार से प्रविष्ट किया।

कुछ समय के अनन्तर डच लोगों ने अपनी दिए इस द्वीप की ओर उठाई। उन्होंने मुसलमानों को परास्त करके इस द्वीप को अपने आधीन कर लिया। इस समय यह द्वीप डच सरकार के आधीन है। इस द्वीप में चीनी, मुसलमान, यूरीपिय और जावा के आदिम निवासी लोग निवास करते हैं। शृह्माना में अभी भी संख्या मूल निवासियों की अधिक है।

# काम्बोज-जाति हिंदू बनाई गई।

काम्योज चत्रिय भी बाहर से श्राये श्रीर श्रार्यजाति में हज़म होगये। श्राज कल ये काम्योज (कमो) हिन्दू जाति को उपजाति है। श्रमृतसर में इस जाति की कान्मोंस हुई थी। हिन्दूजाति में अय इन से कोई भेदभाव नहीं समभा जाता। ये काम्योज आर्यजाति में आकर इतने हढ़ अक्ष वने कि इन्होंने चिदेशों में जाकर विदेशियों को भी आर्य बनाया। 'स्याम' के उत्तर पूर्व और दिल्लिए में एक बहुत विस्तृत काम्योज या कमयोडिया देश है। उस पर फ्रांस की प्रशुता है। उसका संयुक्त नाम 'Indo-China' है। इस विस्तृत देश का उत्तरीभाग दानकिन, परिवमी अनाम और दिल्लिए कोचीन-जाईना अथवा कम्बोडिया कहाता है। इसी अनाम और क-इयोडिया में किसी समय हिन्दुओं का राज्य था।

'जावा' की आंति इस द्वीप को भी भारतीयों ने ही वसाया था। इंडो चाइना में १२० लाख श्रनामी, १४ लाख कम्यो-डियन, १२ लाख लाउस, २ लाख खम श्रीर मलाया, १ इज़ार हिन्दू श्रीर ४० लाख श्रसभ्य जक्षली श्रादमी रहते हैं। श्रना-मी कम्योडियन श्रीर लाउस नाम के श्रिधवासी योद्ध हैं, जो एक हज़ार हिन्दू हैं, वे स्वय के सब तामिल हैं। चम श्रीर मलाया लीग प्राय; मुसलमान हैं, उनमें से कोई २४ हज़ार खम, जो श्रनाम के वासी हैं, यहुत प्राचीनधर्म श्राह्मण-धर्म के श्रमुयायों हैं। वे सब श्रीव हैं श्रीर श्रपने को 'चमजात' कहते हैं।

'कम्बोदिया' का संस्कृत नाम काम्बोज़ है। उस देश के शिलालेख तथा मूर्तिमों श्रीर मृन्दिरों की बनावट से संसार के सब विद्वानों ने निश्चय किया है, कि यहां भी हिन्दू तथा वीद्ध धर्मानुयायी लीग रहते थे। काम्बीज का प्रथम राजा जिसका चीनी भाषा में Kiaochiw-jan नाम लिखा है, उसने श्रपना नाम "श्रुतवर्मा" रक्खा था। वर्मा वंश का राज्य उस

देश में उसी से आरम्भ होता है। श्रुतवर्मा ने ही विशेष रूप से वहां आर्यसभ्यता का प्रसार किया है। वह राजा अपने आपको कौशिडन्य गोत्र का वताया करता था। अपने वंश का नाम उसने सोमवंश वताया था। ४३४ ई० से ८०२ ई० तक वर्मन वंश का वहां राज्य रहा। इतने काल में २४ राजाओं ने राज्य किया।

ईसा की छुटी शतान्दों में इसी वंश में एक राजा हुआ है जिसका नाम "भववर्मा" था। प्रतीत होता है, उस समय आर्यावर्त देश की तरह उधर भी पीराशिक धर्म फैल गया था। इसी से वहां भी "भववर्मा" द्वारा एक शिवमन्दिर की स्थापना का वर्णन मिलता है। शिवलिंग के साथ २ उसने मंदिर में रामायण, महाभारत और पुराश प्रन्थ भी रखवाये थे। उसने मन्दिर में एक जाह्मण की नियुक्ति को जो प्रतिदिन हन प्रन्थों की कथा किया करता था।

सातवीं शतान्त्री में इसी कुल में एक "ईशानवर्मा" नामक राजा हुआ। उसने अपनी राजधानी का नाम बदल कर अपने नाम से "ईशानपुर" रक्खा। जी भारतीय काम्बोज में गये थे वहां भी नगरों के नाम उन्होंने भारतीय नाम पागृहरङ्ग, विजय, अमरावती आदि ही रक्खे थे। वहां से जितने शिलाखिस माप्त हुये हैं सब संस्कृत में हैं और उन पर अन्द Era भारतीय शक राजा का वर्ता गया है।

एक शिलालेख से यह भाव निकला है कि भारत का एक वेदवित् " ग्रगस्य " नामक बाह्मण था। उसका विवाह सातवीं शताब्दी में काम्बीज वंश की राजपुत्री "यशोमती" से हुआ था। उसका पुत्र नरेन्द्रवर्मा हुआ जो वड़ा होकर राज्य का अधिकारी वना। दशवीं शताब्दी में यमुना नदी तटवासी पं० दिवाकर काम्बीज में गया। उसने वहां इतनी प्रसिद्धि और मान प्राप्त किया, कि वहां के राजा राजेन्द्रवर्मा ने अपनी पुत्री "इन्द्रलक्मी" का पांखिष्रहण (विवाह) उससे कराया।

ब्राह्मणों का इतना आधिपत्य था कि राज्याभिषेक इनके विना न हो सकता था। पं० दिवाकर, पं० योगेश्वर और पं० वामिश्वर के नाम उल्लेखनीय हैं। इन तीनों का राजा पर आरी प्रभाव था। नरेन्द्रवर्मा, गिणत, व्याकरण और धर्मशास्त्र पढ़ा हुआ था। ये तीनों राजपिडत व्याकरण और अथवंदेद के पिडत थे। शिलालेखों से पता मिलता है, कि व्याकरण के प्रसिद्ध अन्य महाभाष्य तथा दर्शन, मनुस्तृति और हरिवंश पुराण का भी डघर विशेष प्रचार था।

कम्बोडिया के निवासियों के जन्म, मृत्यु श्रादि संस्कार हिन्दू वर्मशास्त्रों के श्रवुसार होते थे। उनका विश्वास था, कि मरने के पींड्रे प्राणी शिवलोक्त में जाते हैं।

भारत में ज्यों २ सूचिपूजा का प्रचार हुआ त्यों २ चाहरी उपिनवेशों में भी आते जाते भारतीयों में, यह भाव पैदा होता गया। सूचियों में वहां शिव, उमा, शिक्ष, विष्णु, सागर में नाग पर वैठे विष्णु, गणेश, स्कन्द, नन्दी तथा हुद्ध की मूचियें मिली हैं। वहां के "श्रंगकोर वाट" के मन्दिर का समाचार जानकर तो पूरा निश्चय होता है कि वे आर्थ किस तरह वढ़े चढ़े थे ।

"श्रङ्गकोर वाट" के खएडहर कम्वोडिया प्रदेश में हैं। यह

खएडहर १४ मील के घेरे में हैं। इस मन्दिर की नींव १० वीं सदी में दिन्द्रश्रों ने रक्खी थी। "श्रङ्गकीर वाट" ही उन दिनों फस्बी-डिया की राजधानी ( Capital ) थी । इस मन्दिर की हिन्द राजाओं ने वनवाया था। संसार में आज तक कं। कोई ऐसी इमारतं नहीं. जिसके साथ इसकी उपमा दी जा सके। मिसर के "पिरेमिड" भी इस इमारत के सामने हेच हैं। फ्रांस का रहने वाला "हेनरी मोहार" फहता है, कि इस मन्दिर के मुकावले में केशल ''सालोमन" का मन्दिर हो सकता है और कोई नहीं। कई लोग जो इसे देखते हैं, वे यह कह देते हैं, कि इसे तो देपदूर्तों (फरिश्तों ) ने ही वनाया होगा। यूनान श्रीर रोम को कोई भी पुरानी इमारत इसका मुकायला नहीं कर स-कती। इसकी सीढ़ियों, दीवारों श्रीर दालागी में बहुतसे शिलालेल हैं। ये शिलालेल संस्कृत भाषा के हैं। इससे पता नगता है, कि वहां आर्थ्यसभ्यता का उस समय पूरा ज़ोर था। इस मन्दिर के सम्बन्ध में तो एक ग्रन्थ लिखा गया है। जिलका नाम ही ''श्रङ्गकी स्वाट'' (Angkorvat) है। इसमें इन खएडहरों के श्रनेक चित्र दिये गये हैं। सब से खूबी की मात इस मन्दिर में यह है कि, इसके मध्य में सब से बड़ा अवन ( Hall ) है। यही पूजा-अवन है। उस अवन में कोई सूर्ति नहीं। इस मन्दिर की खोज करने वाले कई फ्रांसोसियों का कथन है, कि इस पूजा-भवन की बनावट से पता सगता है, कि यहां निना सृति के अगवान की प्रार्थना को जाती थी।

### . चम्पा

चम्पा उपनिवेश की नींच दूसरी शताब्दी में रक्खी गई

थी।इस समय इसे ''श्रनाम'' कहते हैं। चम्पा पशिया के दिल्ल पूर्व की ए में विद्यमान थी। इसके तीन प्रान्त थे। उत्तर में श्रम-रावती प्रांत था, जिसमें ''इन्द्रपुर'' श्रीर ''सिंहपुर'' प्रसिद्ध नगर थे। दिल्ल में ''पाएइरङ्ग'' प्रांत था, जिसका ''वीरपुर'' नगर प्रसिद्ध था। मध्यगत प्रांत का नाम ''विजय'' था। इसमें ''विजयनगर'' श्रीर ''श्रीविनय'' वन्द्रगाह था। चमजाति कं लोग पहले यहां श्राकर वसे थे।

इस उपनिवेशं में भी हिन्दू-सभ्यता का साम्राज्य था। "भद्रवर्मन्"राजा ने Mison में एक मन्दिर चनवायाथा, जिसका नाम "भद्रेश्वर" था। इस राजा का पुत्र "गङ्गराज" था। लिखा है, कि इसने भारत में आकर गङ्गा की यात्रा की थी।

चम्पा में उसी धर्म का प्रचार रहा था जो काम्योज में था। देवी, देवता, शिव, विप्णु श्रादि वही पूजे जाते थे, जो काम्योज में थे। दोनों उपनिवेशों में हिन्दू-धर्म था। उसमें भी शैव धर्म को प्रधानता थी। यह भी वहां किम्बदन्ती है, कि भारतीयों के चम्पा जाने से पूर्व "पो-नगर" में भगवती देवी की पूजा होती थी।

चम्पा में भी ब्राह्मण, चित्रय, दैश्य तथा शह वर्ण माने जाते थे। यहीं का भी पचार पर्याप्त था। एक शिलालेख में लिखा हुआ है, कि वहां के "विकान्तवर्मा" राजा का विचार था कि अध्वमेध यज्ञ सब कमों से अच्छा कर्म है और ब्राह्मण की हत्या से वढ़कर कोई पाप नहीं। ब्राह्मणों का सत्कार खुव था, बड़े पुरोहित की श्री परम पुरोहित कहते थे।

जिस समय चम्पा शत्रुष्ठों से जीती गई, तो भगवती की मूर्ति श्रनामियों को वेच दी गई। श्रभी तक भी श्रनामी जोग देवी की पूजा करते हैं। परंतु सामायिक "श्रनामियों" की श्रव इस बात का भी ज्ञान नहीं है, कि यह देवी कीन है ?

ईसवी ८११ के एक शिलालेख पर नारायण और शक्कर की सूर्ति है। नारायण की कृष्ण के रूप में प्रकट कराकर हाथ पर गोवर्धन पहाड़ उठवाया हुआ है। ई० ११४७ के एक लेख में राम और कृष्ण का वर्णन है।

चीन के यात्री "ई-चिक्क" (I-ching) ने लिखा है कि सातर्वी शताब्दी के अन्त में चम्पादेश में बीद्ध भी अधिकतर आर्ये-समिति के साथ ही सम्बन्ध रखते थे। उसका कथन है, कि 'आर्य्य सर्वास्तिवादन' धर्म में बहुत थोड़े लोग थे।

चम्पा के हिन्दू तथा वीद्ध धर्मानुयायियों का परस्पर बहुत मेल जोल था। ईसवी ८२६ में दिल्लिणी चम्पा में एक लेख निक-ला है जिसमें लिखा है, कि एक "बुद्धनिर्वाण्" नामक पुरुष ने अपने पिता की स्पृति में दो विद्वार वनवाये थे, एक "निन" के नाम पर और दूसरा "शङ्कर" के नाम पर ।

सोलहर्वी शताब्दी के अन्त में "फ़ाइर जबराईल" (Friar Gabriel) ने इस देश को देखा और उसने वताया, कि तब तक भी हिन्दू सभ्यता के चिद्ध वहां विद्यमान थे।

इस अध्याय में सत्यशास्त्रों तथा उत्तम पुरातत्व विद्वानों के प्रमाण देकर इम वतता चुके हैं कि— वे घरावर रक्त की पवित्रता का विना विचार किये, परस्पर में विवाह करते थे। "वशिष्ठ" ब्राह्मण ने "श्रक्तमाला" अंगन से विवाह किया था। देखो मनु ६—२३

"मन्दपालक" ऋषि ब्राह्मण ने "शारङ्गी" नीचजाति की स्त्री से विवाह किया। देखो मनु ६—२३

''क्षानश्रुति पौत्रायग्'' चत्री राजा ने ''रैक'' ब्राह्मण् की सङ्की दी। देखी छान्दोग्य उपनिषद् १-१-४

"धपाति" चत्रिय ने "शर्मिष्ठा" दैत्य की लड़की से विवाह किया।

ययाति चत्रिय ने "देवयानी" ब्राह्मणी शुक्राचार्य्य की लड़की से विवाह किया । देखी वायुपुराण ऋष्याय ६४

स्त्रिय "श्रजु न" ने "उलोपी" नागवंश की पुत्री से विवाह किया। देखी महाभारत ऋष्याय २१४ आदिएवं।

कृष्ण के पोते "अनिरुद्ध" ने मिश्र देश की लड़की "रुषा" से विवाह किया। देखो हरिवंशपुराण अध्याय १८७-१८८

"शालिवाहन" भ्रार्थ्य राजपुत्र ने क्षकजाति के राजा ''हद्दसन''की पुत्री से विवाह किया।

"दीर्घतम" केदासीपुत्र "कत्तीवान्" की "भावयव्य" केपुत्र "स्वनय" नाम राजा ने श्रपनी लड़की व्यक्ति। देखी सायणा-वाय्य के भाष्य की भूमिका ऋ॰ मं० १, स्त १२४

"मरुएड" म्लेच्छ प्रनार्य्य जाति का "उद्यन" राजा था

उसको उन्जैन के राजा "चएड प्रचोत" ने अपनी लड़की "वासनदत्ता" न्याही थी।

हम शिलालेखों व वौद्ध स्तूपों के प्रमाणों से भी वता चुके हैं कि वौद्ध काल में भी विदेशियों को वरावर हम अपने में मिलाते रहे। पौराणिक काल में भी हम बरावर गुद्धियां करते रहे।

उपरोक्त सर्व प्रमाणों से सिद्ध है कि रक्त की पवित्रताः का सिद्धान्त रखकर शुद्धि को रोकना महामूर्खता है। हमने उपरोक्त पेतिहासिक प्रमाणों से सिद्ध कर दियाकि श्रार्यजाति मैं यवन, शक, सत्रप श्रादि नाना जातियां श्राकर मिल गई श्रीर हमारे बुद्धगों ने उन सबको प्रचाकर श्रार्य्य बनाया।

यदिपत्तपात श्रीर हठधर्मी इतनी है कि इस सब इतिहास को ही मिथ्या मानते हो तो कम से कम मख्य प्रमाण तो मानीगे? विज्ञान (Science) की बात तो समकोगे? सुनिये! विज्ञान ने भी भारत के भिन्न २ प्रान्तों के निवासियों की शकलें मिला २ कर यह सिद्ध कर दिया है कि हमारे में दूसरी जातियों का मिश्रण हुश्रा है श्रीर फिर भी हम श्रार्य्य बने हुये हैं। वंगाली शकलों को देखते ही श्राप्को पता लगेगा कि इनमें मंगोलिया, शक, द्राविड़ श्रीर श्राय्यंजाति का मिश्रण है।

मद्रास प्रान्त में आर्थ्यजाति और द्राविड़ों के मिलाए से उत्पन्न हुई सृष्टि विद्यमान है। संयुक्त प्रान्त और वस्वई में आर्थ्यों और शकों से उत्पन्न हुई संतति है। पंजाव और राज-प्ताना वालों की शकलें यद्यपि अधिकतर आर्थ्य हैं परन्तु अन्य जातियों का मिश्रण इनमें भी है। श्रतः रक्त की पवित्रता के सिद्धान्त की छोड़कर "वसुधेव कुटुम्बकम्" के सिद्धान्त को धारण कर मनुष्यमात्र को परम पिता परमात्मा के श्रमृत पुत्र मानकर सबको आत्वत् मानो तथा परमात्मा की मनुष्यमात्र के लिये उपदेश की हुई पवित्र वेदवाणी की सारे संसार में सुना कर, खारे संसार को शुद्ध कर वैदिक धर्मानुयायी वनाश्री। तथा रंग देश, जाति पांति के भेद को छोड़कर सब वेदमतानुयायियों के साथ रोटी वेटी का व्यवहार खीलो तब ही प्राचीन श्रायंगीरव जागृत होगा कीर हम पवित्र ईश्वरीय वैदिक धर्म के सच्चे उत्तराधिकारी कहलावेंगे।

# आर्ग्यों द्वारा शुद्ध किये हुए उपनिवेशों पर एक दृष्टि

हम उपरोक्त इतिहास में यह प्रमाणित कर चुके हैं कि प्रा-चीन हिन्दू न केवल बाहर से आये हुओं को अपने में मिला लेते ये घरन स्वयं दूसरे देशों को जाकर विजय करते थे। और अपनी नी-आबादियें (उपनिवेश) बंसाकर विदेशों को भी शुद्ध कर २ आर्थ्य-धम्मांवलंबी बनाते थे। ज्यों २ भारतवर्ष की आबादी बढ़ती गई त्यों २ अधिक आवादी वाले आर्थ वाहर जा जाकर नई नी-आबादियां वैसे ही बसाते गये जैसे कि आजकल इंग्लिस्थान वालों ने आष्ट्रे लिया (Australia), कनेडा (Canada), अफीका आदि अनेक स्थानों में अपनी नी-आबादियां वसाई हैं और अपने धर्म और सम्यता का प्रचार कर रहे हैं। भारतीय आर्यों ने मिश्र देश, यूनान देश इस्केन्द्रीनेविया, पूर्व पशिया, मलाया-पेनिनश्चला, रोम, णाल, त्रीस , त्रिटन, ऐलेस्टाइन, श्रमेरिका सादि सभी स्थानी को शुद्ध कर श्रार्य वनायाथा। इन देशों की भाषा, प्राचीन धर्म, नाम, श्राचार, व्यवहार सब श्रार्य सम्यता के धोतक हैं। भग-वान कृष्ण के पुत्रों ने रूस में जीकर "साईचीरिया" यसाया स्त्रीर उसकी राजधानी का नाम "बज़पुर" (Bajrapur) रक्या श्रीर कृष्ण भगवान का सब से बढ़ा पुत्र "प्रधुम्न" इस देश की राजगद्दी पर चेंडा। देखो हरिवंशपुराण विष्णुपर्व श्रध्याय स्थ।

इस देश के लोग अभी तक "Samovedes" लिखे जाते हैं जो वास्तय में संस्कृत का "श्याम यह" है। जिसका अर्थ "श्याम" कृष्ण का नाम श्रीर "यतु" श्रर्थात् यादववंशी है। ''यूरोप'' देश संस्कृत के "स्वरूप" का श्रपश्च श है क्योंकि यहां के लोग गौरवर्ण (खूवसूरत) होते हैं इस वास्ते प्राचीन श्रार्य्य हिन्दुओं ने इसका नाम "स्वरूप" रख दिया श्रीर "स्वरूप" का विगड़ते २ ''योद्धप'' होगया। "स्केन्डिनेविया" (Scandinavia) संस्कृत के 'स्कंदनाभि" का अपभ्रंश है आर ऋार्यों ने यहां पर श्राकर पहला स्थान वसाया उसका नाम "श्रसीगढ़" ( Asigad ) रक्खा । "स्कंद" के मायने संस्कृत में घीरता के है, उसका नाम "स्कंध नाकि" इसलिये रक्खा गया कि इसे वीर राजपूतों ने यसायाथा।प्राचीन 'स्कंद'देश वासियों की धार्मिक पुस्तक का नाम "एडास" (Eddas) है जो कि "Veans" वेद का अपभंश है। यहां के साप्ताहिक साती दिन उसी आधार पर रक्से गये हैं।जिस आधार पर कि भा-रत में वारों के नाम रक्खे गयेहैं। जैसे "श्रादित्यवार" सूर्य का दिन है इस वास्ते इसका नाम अंग्रेज़ी में "Sunday" अर्थात् सूर्यं का दिन : रक्खा गया। "सोमवार" चांद का दिवस है

घतः इसका नाम "Monday" = "Moonday" अर्थात् "चंद्रचार" रज्ला गया। इसी प्रकार मङ्गलवार, गुववार वृहस्पतिचार, गुकवार, शनिवार शादि के अंग्रेज्ञी में वे ही अर्थ हैं जो
Tuosday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
के होते हैं। देखी "Hindu Colonization by Harbilas
Sarda"। जारतीयों ने प्रेट ब्रिटेन की जी जाकर बसाया था।
जी 'हुरी' (Hurrah) शब्द अंग्रेज़ लोग प्रत्येक खुशी के
मींके पर बोलते हैं वह राजपूत घीरों के 'होरी' (Hero) नामक
रखभेरी का अपअंश है। मिश्रदेश में मन्दिरों में "अमन"
(Ammon) की प्जा है। यह वास्तव में ओश्म् के मन्दिर हैं और
ओश्म् का अपअंश होकर "श्रमन" (Ammon) होगया है
पीछे से मिश्र में श्रवेक ज़ेन्डर (Alexander) के समय में
इन्हीं मन्दिरों में श्रिवलिङ्ग की पूजा होती थी।

शार्य फिलासफर मास्टर श्रातमारामजी पज्यूकेशनल इन्स-पेक्टर वड़ीदा ने अनेक प्रमाण देफर प्रत्येक देशों के नामों की श्रार्य नाम सिद्ध करने का सफल प्रयत्न किया है। देखों "सृष्टि विद्यान"। श्री रावसाहच रामविलासजी शारदा व राववहादुर राज्यरत्न श्रात्मारामजी ने स्वरचित पुस्तक "श्रार्य धर्मेन्द्रजीवन" में अनेक प्रमाण देकर सिद्ध किया है कि श्राच्यांवर्ष के श्रायों ने सारे संसार की श्रार्य-सम्यता सिखा कर वैदिक धर्मानुयायी बनाया। "श्रदन" (Aden) वास्तव में संस्कृत "उ-चान" का श्रापन्न श है। परंतु श्ररववालों ने पीछे से संस्कृत मूल जाने के कारण इसका नाम "वागे श्रदन" ठीक वसे ही रख दिया जैसे के श ग्रेज़ों ने हिन्दी के "वाग" शब्द शर्थ न जानने के का-रण "रामवाग" का नाम "Rambag gardens" रखदिया।

इम ऊपर बता ही चुके हैं कि प्राचीन चीनी, जापानी, "इंडियन श्राचिपितेगो" (Indian Archipelago) के निवासि-यों के रीति रिवाज सब शुद्धि के कारण श्रायंसभ्यता से मिलते हैं श्रीर "श्रशोक" महाराज ने पीछे से इन सवको हिन्दू-धर्म का उ-न्नत श्रह "बीद्ध" बनाया। "मलाया पेनिन् श्रुला" में "पनपन" स्थान पर आयं हिन्दुओं ने राज्य किया।यहां के प्रसिद्ध हिन्दू रा-जा"ऋद्धि" हुवे, जिन्होंने सन् ४०२ से ४०७ तक राज्य किया। यह हम बता हो खुके हैं कि कलिङ्ग देश से जाकर हिन्दु हों ने "जावा" वसाया था। इन सब देशों केशब्दों को मिलाने से स्पष्ट विदित होता है कि यहां किसा ज़माने में आयों की भाषा संस्कृत ही बोली जाती थी। "जिंद" (Zind) शब्दकोप के प्रत्येक दश शब्दों में ६-७ शब्द संस्कृत के मिलते हैं। "मेन्सुनर" "सर विलियम जौन्स" श्रादि पश्चिमीविद्वान् सवयोरुप श्रीर एशिया की भा-षाश्रों के शन्दों का मिलान कर सावित कर चुके हैं कि हिन्दुश्रों की संस्कृत भाषा सारे संसार के भाषाओं की माता है। श्रीर वेबीलोनिया, इजिप्ट, रोम श्रीर यूरोप का प्राचीन साहित्य हिंदू (त्राय्य) साहित्य से मिलता है। पश्चिमी तत्ववेत्ता पिथे-गोरस" (Pythagorus), प्लेटो (Plato), साक्रीटेज (Socretes), श्ररीस्टाटल (Aristotle), होमर (Homer), जेनी (Jeno). वरजील (Virgil) श्रादि के सिद्धांत स्पष्टतया भारतीय विद्वान वेर्व्यास, कपिल, गोतम, कणाद, पातञ्जलि, जैमिनि, पाणिनी श्रादि के सिद्धांतों की नकलमात्र है।"इंडिया इन ग्रीस" ( Indis in Greece ) और "प्रोफेसर हीरन" की पुस्तक " Historical Researches" से सिद्ध होगया है कि मिश्र, अफ्रीका श्रीर यूनान के पहाड़ों, निद्यों, कस्बों के नाम हिन्दू नामों से मिलते हैं। यहां के राजाओं के नाम, खुदी हुई मूर्तियें, कारीगरी, लोगों के श्राचार, विचार श्रीर संस्कार तथा भापा सब भारतीय हिन्दुश्रों से मिलते हैं। सब विद्वानों ने यह माना है कि तिन्वत में सृष्टि की उत्पत्ति के बाद सब से पहले श्रार्य भारतवर्ष में बसे। श्रीर भारतीय ऋषि श्रीर मुनियों ने ही गंगा श्रीर यमुना के किनारे वैठकर विचार किया श्रीर श्रार्य-सम्यता का विकास कर शुद्धि का भंडा लेकर विदेशों में जाकर सारे संसार की श्रार्यसम्यता सिखाई।

सारे संसार में समय विभाग हिन्दुश्रों का ही चलता है जैसे २४ घंटे का १ दिन ३६५ है दिन का तथा वारह महीनों का एक वर्ष यह सब वातें भारतीयों ने ही संसार की सिखाई। "दिल्ला श्रमेरिका" में भी प्राचीन कारीगरी की वस्तुश्रों व मकानों का वनावट श्रादि से तथा उस समय के लोगों के श्राचार व्यावहारों के देखने से पता चलता है कि वहां पर भी श्रार्थ-धर्म का प्रचार किया गया श्रोर जो पौराणिक कथाए भारत में प्रचलित धुँ।

वहां पर "कर्म श्रीर पुनर्जन्म" को सिद्धान्त मानना "राम-चंद्र" "सीता" की श्रशीतक पूजा करना श्रीर "दशहरें" के समान त्योहार मनाना यह स्पष्ट साथित करता है कि प्राचीन श्रार्थ पुरुषों ने श्रमेरिका (पाताल देश) बसाया श्रीर वहां हिन्दू-धर्म का प्रचार किया। प्रसिद्ध कवि "होमर" (Homer) की कवि-तायें रामायण श्रीर महाभारत के श्राधार पर बनाई गई हैं।

"Theogony of the Hindus" के देखने से पता चलता है कि भारतीयों श्रीर मिश्रियों का सृष्टि उत्पत्ति का निषय एक ही है श्रीर मिश्रियों ने सब धार्मिक वार्ते हिन्दुशों से लीं। हम वतला चुके हैं कि वहां जगत् की उत्पत्ति (evolution), स्थिति (equilibration) श्रीर प्रलय (destruction) श्रीर वर्णाश्रम के सब सिद्धान्त हिन्दुश्रों से मिलते हैं। श्रार्यसभ्यता के ही श्रंग ''वौद्धधर्म'' का प्रचार भारत के ही लोगों ने जाकर इन सब देशों में किया। भारतीय घौद्ध धर्म का प्रचार श्रुभी-तक "सिलीन" "स्याम" "तिन्यत" "मंगोलिया" "झापान" "नेपाल" "चीन" इत्यादि देशों में है। सन् ६४ में तक्षशिला से (जो पंजाव गांधार देश की राजधानी थी) बौद्धितन् "भारण" श्रार ''मातंग'' ने चीनी राजा ''मींगनी'' के काल में चीन में जाकर बीद्ध धर्म का प्रचार किया। इन्हीं प्रदेशों में कई स्थानों पर भगवान् गौतम बुद्ध के पहाड़ों पर चरण खुदे हुये हैं और इन चरलों को बौद्ध लोग उसी प्रकार पूजा करते हैं, जिस प्रकार कि भारतवर्ष में महान् पुरुषों के "पगल्यों" (चरखों) की पूजा होती है। एक समय में भारतीय हिन्दुओं ने विदेशों मंजाकर पशिया के"श्राल्टाई"(Altai) पहाड़ों से लेकर यूरोप के ''स्केन्डोनेचिया'' ( Scadinavia ) तक वीख धर्म फेला दिया था और तत्पश्चात् पौराणिक कयापं भी इन्हीं सब देशों में इसी प्रकार फैलाई गई थीं। इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि श्रीक लोगों के जो देवो देवता हैं वे सवहमारे पौराणिक हिन्दू देवताओं से मिलते हैं जो निम्नलिखित तालिका से बा-त हो जायेगा।

इन्द्र—ज्यूपीटर ( Jupiter ) पार्वती, दुर्गा, इन्द्रानी—ज्यूनी ( Juno ) कृष्ण—Apollo ( श्रपेली ) रति—Venus ( वीनस ) श्री—Ceres ( सीरीज़ )- प्रथिवी—Cybele वरुण—"Uranus" "Neptune" सरस्वतो-Minerva रकन्द---Mars यम—Pluto क्रवेर—Plutus काम--Cupid नारद-Mercury उशा-Aurora वायु---Æolus गरोश—Janus छश्चिनीकुमार—Dioscuri (Castor and Pollux) वैतरणी—Styx केलाश—Ida मेर—Olympus

आ जिकल के समान प्राचीन हिन्दुओं के हृदय में यह विचार नहीं था कि समुद्र की यात्रा ही नहीं करनी और 'श्रटक' के पार ही नहीं जाना। क्योंकि यजुनेंद्र श्रम्याय ६ मंत्र २१ में लिखा है:

"समुद्रङ्गच्छ स्वाहा, अन्तरिचङ्गच्छ स्वाहा, देवं सविता-रङ्गच्छ स्वाहा" अर्थात् उत्तम २ स्टीमरी, जहाजीं और यरी-प्लेनीं (विमानीं) द्वारा राज्य का कार्यं ख्लाओं। तथा मनु अध्याय २ श्लोक २० में लिखा है:—

> पतद्देशप्रस्तरय सकाशाद्यजन्मनः। स्वं स्वं चरित्रं शिक्तरन् पृथिन्यां सर्वेमानवाः॥

श्रयीत् सारी पृथिवी से मतुष्य शान प्राप्त करने भारत मैं श्राते थे।

महिष व्यास सुखदेव के साथ श्रमेरिका (पातालदेश) में गये श्रीर वहां रहे। देखो महाभारत शान्ति पर्व। 'महाभारत' के शांतिपर्व से सहदेवजो का समुद्र के छोटे र ज़ज़ीरों (होपों) के जीतने का वर्णन है। महाभारत के श्रादिपर्व में श्रज़ुन की समुद्रयात्रा का वर्णन है। रामायण के वालकाएड के देखने से पता चलता है कि सम्राट् "सगर" ने सारे संसार पर विजय प्रान्त की थी।

"महाभारत शान्तिपर्व" में राजा "मान्धाता" इन्द्र से पृं छता है कि चित्रय ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए काम्योज, य वन, चीनी, गंभारी, तातारी, पारसी श्रादि के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिये ! इत्यादि प्रमाणोंसे सिद्ध है कि भारतीय प्राचीन श्रायों ने शुद्धि का संडा लेकर सारे संसार की वसाया श्रीर उनमें श्रायंसभ्यता का प्रचार किया।

मुभे गुद्धि के विरोधियों पर हुँसी आती हैं जो अपना इतिहास सर्वया भूल कर, रक्त की पवित्रता का ढोंगकर, धर्म की दुहाई देकर गुद्धि का त्रिरोध करते हैं। अरे आई! वेद-भन्तों में वरावर हमारी प्रार्थनाएं चक्रवर्ती साम्राज्य प्राप्त करने की आती हैं। तीयों पर संकल्प जव पढ़ते हैं तब भी आर्य साम्राज्य का वृत्तांत आता है। यदि हमारे पूर्व जइन धर्म के ठेकेदार व रूडी के गुलाम मूर्श पंचों के समान होते तो वह कैसे चक्रवर्ती साम्राज्य कर सकते थे? यदि वे कूपमंद्रक होते तो सार्ती होगी पर किस प्रकार राज्य करते और ''श्रहवरी ध्यश् " कर किल प्रकार सारे संसार में वैदिक विजय-पताका फहराते। हेलो पुराणों में "प्रियवत" नामक "स्वयंभू" के पुत्र ने सारी पृथिवी पर राज्य किया श्रीर इसकी सात द्वीपों में निस्नरीति से विभक्त किया। यथा—

जंबूद्वीप=एशिया ( Asia )
 प्ळच = दक्षिण अमेरिका ( South America )
 पुष्कर=उत्तर अमेरिका ( North America )
 करोंच = एफिका ( Africa )
 शक = यूरोप ( Europe )
 शक्माली = आप्ट्रेलिया ( Australia )
 कुश = ओसेनिया ( Ocenia )

श्रतः ग्रुद्धिका विरोध न करो क्योंकि "ग्रुद्धि" सनातन है श्रीर 'ग्रुद्धि" का विरोध करने का श्रर्थ "श्रग्रुद्धि" श्रर्थात् (ग्रन्दगी) श्रपवित्रता का पत्त करना है जिसे सभ्य संसार में कोई व्यक्ति नहीं चाहता।



<sup>\*</sup> देखो Hindu Spperiority पृष्ट १६१

#### श्रो३म्

## ग्राह्य चन्द्रोदय द्वितीय ग्राध्याय

#### मुसलमानी राज्य और शुद्धि

तेषां स्वययेव श्रुद्धिभिच्छतां प्रायश्चित्तान्तरग्रुपनय-नम् ॥ अगपस्तम्य १।१।१।१॥

श्रर्थ-यदि वे श्रपनी शुद्धि की इच्छा करें तो उनको प्राय-श्चित्त कराकर यहोपवीत दे देना चाहिये।

कण्ठ से लगाइये

यवनों के शासन में भय से तलवार के जो,

यवन वने थे उन्हें आर्य्य वनाइये ।

त्रेम से बुद्धाय समस्राय उन्हें सारा भेदन

डाढ़ियां कटाय पुनः चोटियां रखाइये,

छुड़ा पीरपूजा श्रौ नमाज़ पञ्जगाना, रौज़े,

कलमा छुड़ाय गुरुमंत्र जपवाइये ।

थुल से या भग से, लोभ से या कामवश ही जो,

विद्धुहे गये थे उन्हें कएड से लगाइये।

लखीराम शर्मी,

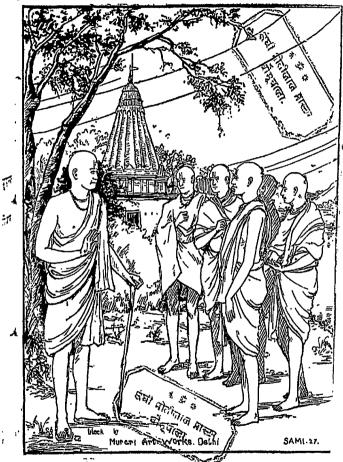

श्री महातमा कृष्ण चैतन्य इस्लाम से हिन्दू धर्म की रेची के लिये अपने शिष्यगण का सुमलमानों को शुद्ध करने का उपदेश दे रहे हैं।



#### मुसलमानों का वैष्णवधर्म में प्रवेश ।

विचित्र पाचनग्रिक रखनेवाली आर्थजाति ने न केवल अन्य विदेशियों को अपनाया अत्युत पुराणों के अमाणों से यह आं सिद्ध होता है कि वैण्णव सम्प्रदाय के आचार्यों ने लाखों मुसलमानों को वैण्णवधर्म की द्रोचा देकर हिन्दू वनाया। जिस समय भारत में मुसलमानों का राज्य विस्तृत हो रहा था, और लाखों हिन्दू मुसलमान हो गये थे, उस समय बङ्गाल में हुण्णवैतस्य महाप्भुं, जिनको बङ्गाली ''गौराङ्ग स्वामी'' कहते हैं, वैण्णव धर्म का अचार करते थे। उन्होंने इस अवस्था को देखकर अपने शिष्य को आज्ञा दो कि मुसलमान हुए हिन्दुओं को वापस लेलो। इसका विस्तारपूर्वक वर्णन अवित्यपुराण प्रतिसर्ग पूर्व खएड ४ अध्याय २१ से ४७ में किया है:—

"श्रुत्वा ते वेष्णवाः सर्वे कृष्णचैतन्यसेवकाः । दिन्यं मन्त्रं गुरोश्चैव पृद्धित्वा प्रयुद्धः पुरोम् । रामानन्दस्य शिष्यो वै श्रयोध्यायामुपागतः । कृत्वा विलोमं तं मन्त्रं वैष्णवास्तानकार्यत् ॥ भाले त्रिश्क्लिवहं च श्वेतरकं तदाभवत् । कर्णे च तुलसीमाला जिह्ना राममयी कृता ॥ स्लेच्छास्ते वैष्णवाश्चासन् रामानन्द्रमभावतः । श्रायाश्च वैष्णवा मुख्या श्रयोध्यायां वसूविरे ॥

श्रर्थात् इत्याचैतन्य के शिष्य श्रपने गुद्ध का उपवेश्व प्रहण् कर सातों पुरियों में गये। रामानन्द के शिष्य श्रयोध्या में गये श्रीर यवनों के मत का खण्डन करके श्रीर श्रपने मत का उपन देश देकर संवको वैष्ण्य बनालिया। उन्होंने उनके मस्तकों पर खाल सफेद रंग का त्रिश्रलाकार तिलक लगवाया, गलेमें तुलसी को माला पहनाई श्रीर रामनाम का उपदेश दिया। रामनिक्ती के प्रभाव से श्रयोध्या के तमाम मुसलमान वैष्ण्य यन गये। श्रावार्थ्य निम्वादित्यजी शिष्यों सहित कांचीपुर गये श्रीर मार्ग में समस्त मुसलमान हुवों को वैष्ण्य धर्म में पुनः मिला लिया। उनके मस्तकों में बास के पत्ते के सहश तिलक खंगाकर, गले में तुलसी माला डालकर श्रीर शृंष्ण् का नाम जपने का उपदेश देकर हिन्दू बनाया। इसी प्रकार विष्णुस्थानी में जाकर तमाम मुसलमानों को विष्णुव बनाया था। श्री विवासावार्थ के भी बहुतेरे मुसलमान शिष्य थे।

### , मुसलमानी काल में शुद्धि

टाड राजस्थान के दूसरे Vol (आग) के सफ़ा र३३ में लिखा है कि जैसलमेर के "रावत चैचक" ने सेवातियों के सुल्तान "हैवतला" की पोती "सोनलदेवी" से विवाह किया था। यह खान पहिले हिन्दू ही होते थे और सोलंकी राजपूत थे। जैसलमेर के इतिहास से पता चलता है कि जैसलमेर के यादव राजपूतों का राज्य सीस्थान, गज़नी, समरकन्द और खुरासान तक फैला हुआ था। परन्तु जब हिन्दू राज्य नष्ट हुए और मुसलमानी शासन हुआ तब भी हिन्दुओं ने शुद्धि की प्रया को नहीं छोड़ा। हिंदू किव मुसलमान वादशाहीं के स्रवारों में रहा करते थे। सुप्रसिद्ध गङ्गालहरी के रचिता परिद्वतराज "जगझाथजी" ने वादशाही कन्या "लबक्किमा"

के साथ विवाह किया था। जिसके प्रमाण में यह शतोक उन्हों का रचा हुआ प्रसिद्ध है:—

यवनी नवनीतभोमलाङ्गी शयनीये यदि लभ्यते कदाचित् । अवनीतलमेव साधु मन्ये न वनी माघवनी विलासहेतुः॥

मक्लन के समान कोमल श्रङ्ग वाली यह मुसलमानी यहि मुक्तको सेज पर मिलजाय तो मैं इस पृथिवीतल पर रहना ही पसंद करूंगा। "नन्दन वन" की कीड़ा मुक्तको इसके मुकावले में विलास का हेतु नहीं है।

स्तरवृत्ते पर हुरी गिरे या खरवृता हुरी पर गिरे खरवृता हो फटेगा। इस कहावत के श्रवसार वे मुसलमान ली से विवाह करने पर भी मुसलमान नहीं वने। मुगल बादशाह "शाहजहां" के समय तक हिन्दू खुले तीर से मुसलमानियों के साथ विवाह करते थे। इसकायह प्रमाण पढ़िये—

मुगल सम्राट् "शाहजहां" वादशाह का जीवनचरित्र संचित्र जिसकी प्रसिद्ध हिन्दी लेखक तथा जीधपुर के इतिहास विभाग के श्रध्यन स्वर्गीय मुंशो देवीप्रसादकी कायस्थ मुनसिक राज जीधपुर ने वादशाहनामें वर्गेरह की फ़ारसी तवारीख़ की किताबों का सार लेकर हिन्दी में बनाया, इसके द वं वर्ष संवत् १६६१ श्रावाह सुदी २ से श्रावाह सुदी २ संवत् १६६२ तक के १२७ वें पृष्ठ में लिखा है कि—

भ्वर में हिन्दू मुसलमान एक दूसरे के साथ रिश्ता करते थें । हिन्दू मुसलमानों की लड़कियों को की उनसे न्याही जाती थीं जलाते थें और मुसलमान

गाड़ते थे। वादशाह ने इस वात की नापसंद करके हुक्म दिया कि जवतक दिन्दू मुसलमान न दी जायें, मुसलमान श्रीरतें उनके घरों में न रहने पावें। इस पर जी "कुजो" वहांका जसींदार था कुटुम्व समेत मुसलमान होगया। वादशाह ने उसके ऊपर महरवानी करके उसका "राजा दीलतमन्द" नाम रक्खा । जब बादशाह गुजरात इलाका पंजाव में पहुंचे तव मुसलमानों ने फरियाद की कि हिन्दुओं ने बहुतसी मुसलमान भौरतों की घर में डाल लिया है और सस्जिदें अपने घरों में मिलाली हैं। तब वादशाह ने शेखमहमृद गुजराती की तहक़ीकात का हुक्म दिया। उसने सुवृत होने के पीछे ७० मुसलमान श्रीरती को हिन्दुओं से पीछी लीं श्रीर महिजदों की ज़मीन श्रलहदा करके उनके बनाने के वास्ते जुर्माने सं कपया लिया। वादशाह ने "भंवर" के माफिक यहां भी हुक्म जारी किया कि मुसल-मान श्रीरतें हिन्दुश्रों के प्ररों में न रहें जबतक कि वे हिन्दू मुस-्रसमान न होजावें । नहीं तो उनका नाता मुसलमान श्रीरतों से छुड़ा दिया जावे। इस पर यहुतसे हिन्दू तो श्रपनी मुसलः मान श्रीरतों के लिये मुसलमान होगये, श्रीर जी न हुए उनसे मुसलमान श्रीरते छिन गई। श्रीर यह हुक्म तमाम वादशाही मुल्कों में जारी होकर वहतसी मुसलमान श्रोरतें हिन्दुश्रों से छीनी गई, श्रीर उनका निकाह मुसलमानों के साथ हुना।" इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि शाहजहां वादशाह के समय तक पंजाब और गुजरात में मुसलमान औरती से हिन्दू व्याह करते थे श्रीर मुसलमान श्रीरती से व्याह करने के कारण उन्हें कोई जाति बाहर नहीं निकाल सकती थी। श्रीर इससे यह भी विदित होता है कि मुसलमानी बाद-

शाहों के आत्याचार से ही हिन्दू मुसलमानों का प्रेम हूटा और उन्होंने परस्पर का विवाह सम्बन्ध वन्द किया।

स्वयं ''श्रक्षबर वादशाह\' हिन्दुश्रों में मिलने की तथ्यार था। श्रीर वास्तव में हिन्दी ही होगया था। श्रकवर ने बहुत चाहा था कि उसकी शाहजादियों का विवाह राजपूत सरदारों तथा राजाओं के साथ हिन्दू रीत्यनुसार ही होजाने। परनेतु "राय महिनाथजी" के लड़के "कु वर जगमालजी" का सिंघ की नवायजादी "गींदोली" से विवाह के सिवाय दूसरा राजाश्रों का दर्धात उस काल का नहीं मिलता। यदि उस समय शाहः ज़ादियों की हिन्दू बना २ कर खब राजा विवाह कर होते ती भारत का दूसरा ही इतिहास होता। श्रकवर ने श्रपने पुत्र "सलीम" (जहांगीर) को तो हिन्दी सिखाई ही थी परन्तु पौत्र "खुसरी" की तो केवल ६ ही वर्ष की ख्रवस्था में "भूदन्त भट्टा-चार्य" के पास हिन्दी सीखने भेज दिया था। "दारा" तो श्रपने पूर्वजी से भी बढ़ निकला। उसने संस्कृत उपनिषदी का भी श्रातवाद करवाया जी श्रव भी प्राप्त है। इसी कालु में पठान "रुस्तमखां" हिन्दू बना श्रीर उसने "रसखानि" नाम रक्खा श्रीर निम्नलिखित कविता बनाई

, या लकुटि श्ररु कामरया पर, राजतिहुं पुर को तिज डारौ। श्राटहूं सिद्धि नवो निधि को, सुख नन्द की गाय चराय विसारों॥ "रसखानि" कवो इन श्रांखन ते, युज के वन बाग तड़ाग निहारों। कोटिन हूं कल घौत के धाम,

करीर के कुंज ऊपर वारों ॥

मानस हों तो वही रसलानि,

वसों वज गोकल गांव के ग्वारन ।

जो पशु हों तो कहा वस मेरो,

चरों नित नन्द की धेतु ममारन ॥

वाहन हों तो वही गिरि को,

जो धरचो करलत्र पुरन्दर वारन ।

जो खग हों तो बसेरो करो,

कालिंदि कुलकदम्ब की डारन ॥ १ ॥

इसोकाल में "ताज'' नास की एक मुसलिस महिला ने फुज्खजी के प्रेम में निम्नलिखित कविता लिखी—

वैल जो व्यवीता रंगीता, वड़ा चित्त का अड़ीता, कहूं देवतों से न्यारा है। माल गले सोहे नाक मोती सी सेत सोहे,

कान मोहे मनकुंडल एकुट सीस-धारा है। दुष्ट जन मारे संत जन रखवारे 'ताज'

चित हित बारे प्रेम प्रीत कर वारा है। गंदजू का प्यारा जिन कंस को पद्यारा, वह वृन्दावन वारा कृष्ण साहेब हमारा है। श्चन्त में वह हिन्दू हो गई जैसा कि इनकी इस रचना से स्वित होता है कि इनका विश्वास कुरान से हट गया था श्चीर इन्होंने यहां वैप्लाव सम्प्रदाय में दीजा ली।

> सुनो विश्व ज्ञानि मेरे दिल की कहानी तुम, दस्त की विकानी वर्नामी मी सहंगी में । देव पूजा ठानी नमाज हूं अलानी तजे, कलमा छुरान सारे गुनन हूं तज़ंगी में । स्यामला सलोना सिरताज 'सिर' कुल्ले दिये, तेरे नेह दाग निदाग हो रहुंगी में । नन्द के छुमार छुरवान तेरी सूरत पै। तेरे हित प्यारे हिन्दुआनी हो रहुंगी में ॥ २॥

हिन्दू होकर इन्होंने क्या किया, देखिये-

कल्मा कुरान झोड़ आई हूं तिहारे पास, भाव में भजन में दिल को लगाऊंगी। पाऊंगी विनोद भरके सुवह शाम, गाऊंगी तिहारे गीत नेक न लजाऊंगी। स्वाऊंगी प्रसाद प्रभू मन्दिर में जाय जाय, माथ पे तिहारे पदरज को चढ़ाऊंगी। आश्रीक दिवानी वन पद पूजि पूजि, संवत् १६२४ के श्रासपास "पिहानो" ज़िला हरदोई निवासी अप्रित "जमालुदीन" श्रीकृष्णमक्त हुए उन्हींने जमाल के नाम से दोहे लिखे हैं। उनके दो दोहे हम उद्धृत करते हैं:—

मोर मुकुट कटि काछिनि, गल मोतिन की माल । कहजानों कित जात हैं ? जग की जियन जमाल ॥१॥ इत स्रावत उत जात हैं, मक्कन के प्रतिपाल । वंसि वजावत कदम चढ़ि, कारन कीन जमाल ? ॥२॥

'र होम' भगवान कृष्ण का इतना वड़ा उपासक था कि उसने श्रपनी मृत्यु का निम्नलिखित दृश्य खँचा:— कदम की छांह हो, जमुना का तट हो । श्रथर मुखी हो, माथे पर मुकुट हो ॥

खड़े हो आप इक ऐसी अदा से ।

मुकुट कोके में हो मौजे हवा से ॥ ... मिले जलने को लकड़ी बज के वन की ।

विड्क दी जाय धाल निज सदन की ॥

इस तरह होय वस अजाम मेरा।

श्रापका नाम हो और काम मेरा ॥

इन कविताओं से कितनी कृष्णभक्ति भूतकती है। सम्राट अकबर हिन्दू धर्म और हिंदी भाषा का प्रेमी था उसने "तान-सेन" जैसे प्रसिद्ध हिंदू गायक के गाने से रीमकर उसकी प्रसुर धन दिया। उसी के प्रसिद्ध सामन्त नन्वाव "सानसाना" हिन्दी के प्रसिद्ध किन स्वयं हुए श्रोर हिंदू गीरव "किन गृङ्ग" जैसे किनयों को लाखों रुपया इनाम में दिलवाये श्रीर शार्यशापा (हिंदो ) की उन्नति करवाई। ऐसे ही "सैय्यद इशाहीम, रहीम, मुनारक, उसमान" श्रादि सेकड़ों हिन्दी भाषा के किन हुए हैं जिनकी किनता पढ़कर उनको कोई मुसलमान नहीं कह सकता। अनश्य ही वे सब मानसिक पनित्रता धारण कर हृदय से ही हिन्दू यन गये थे यद्यपि वाहिरो नाम उन्होंने मुसलमानी रफ्से क्योंकि कुछ जाति के श्रीभमानी कर्जी के गुलाम खुवाछूत मानने वाले श्रदूरदर्शी हिंदुओं ने इन्हें शुद्ध कर नहीं मिलाया।

रिवाज है। अजमेर के भूतपूर्व कायस्थ जजों ने
मुसलमान वीवियों को रक्खा श्रीर उनकी श्रीलाद भी हिन्दू
ही रही। कर्नल टाड ने "टाड राजस्थान" में लिखा है कि
हदयपुर के महाराणा "वापारावल" ने मुसलमान राजकुमारी
से निवाह किया था, श्रीर उनकी संतान आज तक स्थ्यंथणी
हो मानी जाती है। "श्रीदादूजी" स्वयं मुसलमान थे इनका
पिंडिला नाम "दाऊद" था फिर ने मुसलमान से हिन्दू वने श्रीर
उनके भक्त "रज्जवजी" भी मुसलमान से वे भी शुद्ध कर हिन्दू
वनाये गये। मारवाड के रामसनेहियों के गुरु मुसलमान
पिंजारे थे। वे सब हिन्दू वनाये गये। हमारे दिलत भाइयों
में भी बड़े र भक्त हुए हैं। जैसे "नाभाजी" डोम थे, "सैनभक्त"
नाई थे, "रैदास भक्त" समार थे, जिनकी बेली उदयपुर की
महारानी मीरांबाई हुई। इसी वास्ते किसी ने कहा है:—

जात पांत पूछे नहिं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई।

कर्रामनाम की दीचा दीगई थी। यह वात आज से १३० वर्ष की पुरानी है। शुद्धि की इससे वढ़कर की नसी मिसाल मिलेगी कि लुआ छूत के सब से अधिक मानने वाले वैष्णवों के आचार्य रामानंद्जी ने कवीरजी की शुद्ध कर रामनाम का जप कराया। स्वयं वल्लभाचार्यजी के पहिले २१२ वेष्णवों में बांडाल भी शिष्य बनाये गये थी, उन्होंने तीन मुसलमान पठान (रसलान, गुलखान इत्यादि) की शुद्ध कर वे वल्लभकुल सं-प्रदाय में मिलाया। "गुरु नानक" अपने मुसलमान शिष्य "मर्दान" से कोई खानपान का परहेज नहीं करते थे। "गुरु गोविद्सिंहजी" ने सैकड़ों मुसलमानों को स्वर की हड्डी से ही शुद्ध कर २ हिन्दू बनाया। और श्री "तुलसीदासजी" महाराज तो यह शुद्धि के लिये दोहा ही लिख गये—

श्वपच शवर खल यवन जड़, पामर कोल किरात ! राम कहत पावन परम, होत श्वन विरुवात !!

भविष्यपुराण प्रतिसर्ग पर्व श्रध्याय ३ में मुसलमानों की शुद्ध करने का यह वर्णन मिलता है:—

लिङ्गच्छेदी शिखाहीनः शमश्रुधारी सद्वकः विचालापी सर्वभन्ती भविष्यति जनो मम । विना कीलं च पश्वस्तेषां भव्या मता मम । तस्मान् मुसलवन्तो हि जातयी धर्मादृषकाः । श्राग्निहोत्रस्य कर्तारो गोबाह्मणहितेषिणः। वभूद्वद्रापरसमा धर्माकुर्यविशारदाः॥ = ॥

द्वापराष्यसमः कालः सवंत्र परिवर्तने । गेहे गेहे स्थितं द्रव्यं धर्माश्चैव जने जने ॥ प्रामे प्रामे स्थितो देवो देशे देशे स्थितो मखः। श्राय्यंधर्मकरा म्लेच्छा वसुद्धः सर्वतोमुखाः।

भावार्थ:—लिङ्गच्छेरी (जिनकी सुन्नत हो गई हो), दाढ़ी बाले, वांग देनेवाले, स्श्रर के विना जी सब प्रकार का मांस स्राते हैं वे सब श्रार्य्य बने श्रीर श्रार्य्यधम्में के रत्तक कहलाये।

सिन्ध के राजा "गंगासिंह" ने इन सब मुसलमानी की शुद्धि की । ३६६ दिजरों में "राजा सुखपाल" जो मुसलमान हो गया था वह फिर प्रायश्चित्त कर दिन्दू हो गया। देखो अन्दुल-कादिर यदायूनों को किताव "मुन्तिबव श्रद्धतवारीख"।

#### तुग्लक काल में शुद्धि

रोजशाह तुरालक के ज़माने में दिल्ली में एक ब्राह्मण ने मन्दिर बनाया और वहां बड़ी बीरतापूर्वक एक मुसलमानी को हिन्दू बनाया और इस कस्र में पापी मुसलमान बादशाह ने उसे जिन्दा जला दिया। देखी तारीख कीरोजशाही पृ० ३७६।

मिस्टर ज़फरहसन यी. ए. ने खुलासा अलतवारील छुपबाई है, उसमें लिखा है कि—

- व जमईए ब्रिह्मनां कि दर जमाने सिकन्दर बज़ीर व श्रकर: मुसल्मान करद: बृदन्द अज़ इसलाम । वरगश्तहक्वाज़ रस्मे हनूद दरपेश गिरफतन्दः ॥

अर्थात् वे सारे ब्राह्मण जो कि सिकन्दर के ज़माने में ज़ौर श्रीर जुल्म से मुसलमान किये गये थे, इसलाम से फिर गवे और फिर हिन्दू वन गये। देखी श्रुद्धिशास्त्र। ए० ११३

"मिरज़ा ऋष्टुलकादिर" श्रीरंगज़ेव के समय में ६० वर्ष को श्रायु में महात्मा विट्ठलदास की रूपा से मचुपुरी में हिन्दू बने। उन्होंने श्रपना नाम "चन्द्रनयन" रक्ता श्रीरफारसी भाषा में रामायस लिखी। देखो "मिलाए" लाहीर १६२४.

"मिस्टर जादूनाथ सर्कार" ने लिखा है रि स्वयं श्रीरक्ष-जेव ने श्रपने पत्र में लिखा था कि मारवाद के महाराजा जसवन्तिसंहजी मिस्जिदों की जगह मित्दर वनवाते श्रीर उनमें मूर्तियां स्थापित करते थे। यह सब श्रीरक्षजेव के श्रयाचारों के उत्तर में किया जाता था।

## इस्लामी काल हिन्दुओं के खून से रंगा हुआहै।

मुसलमान श्रफगान, श्रदन श्रीर तातारियों ने कुरान के लामने सब दुनियां के उसमोत्तम ग्रन्थ हेच समभे । श्रतः उन्होंने वहे २ श्रमूल्य वैद्यानिक रह्यों से पूर्ण पुस्तकालयों को मिश्र, फारस, ईरान श्रीर भारत में जलवा दिये श्रीर संसार की श्रायंसम्यता को हज़ारों वर्षों पीहे घकेलदी । प्रसिद्ध "Alexandrian library" का जलवाना, नलद विश्वविद्यालय तथा बुद्धगया में नौमंजिले विशाल श्रपूर्व ग्रन्थों से सुसज्जित पुस्तकालय को जिसमें महायान श्रीर हीनायान वीद्धों को पवित्र

प्राप्तिक पुस्तकें रक्छी हुई थीं वे सव "विस्तर चिलजी" के सेनापति "मोहम्मद विनसम" ने सन् १२१६ में जलवा दिये। अलाउदीन खिलजी ने अनहलवाड़ा पाटन के प्रसिद्ध पुस्तकालय
को जलाया। इसी प्रकार फोरोज़शाह तुग्रलक और औरंगज़ेव
ने हिन्दुओं के संस्कृत पुस्तकों के हज़ारों ख़ज़ाने जलवा दिये।
महमूद के हमलों के बाद से लगातार मुसलमानी वादशाहों
ने संकर्षों वर्षों तक हिन्दू सम्यता को नए करने के लिये
प्राचीन प्रस्थों और पुस्तकालयों के जलवाने का काम जारी
रक्खा। जो लोग प्राचीन आरतीय आय्यों को उनकी पुस्तकों
न मिलने के कारण जंगली कहते हैं उन्हें मुसलमानों के इस
अव्याचार को सन्मुख रख कर अनाल वातें वकना वन्द
करना चाहिये। इतने अव्याचारों के बाद भी ईश्वर की
रूपा से अब भी जो कुछ संस्कृत हिन्दी का साहित्य आरतीयों के पास विद्यमान है उसके मुझाबले का साहित्य आरतीयों के पास विद्यमान है उसके मुझाबले का साहित्य आर-

आ जकल मुसलमान लोग भोले हिन्दुश्रों को श्रांखों में चूल भोंकने के लिये कहा करते हैं कि "मुसलमान बादशाहों ने जुल्म नहीं किया। इस्लाम संसार में शक्ति का संदेश होकर श्राया है श्रीर मुज्ज्यमात्र की भलाई का चितन करना ही उसका मुख्य उहाँ स्य है। अतः श्रुद्धि का बखेड़ा नहीं मचाना चाहिये।" प्रंतु ऐसी मिथ्या यातों के कहने वाले व्यक्तियों के घोके से बचे रहने के लिये हम उनको "श्रीशीतम" श्रमतहरी लिखित "इस्लाम कैसे फ़्रोला" नामक पुस्तक जो मेरे प्रिय शाई "देवप्रकाशजी" मन्त्री भारतीय हिन्दू शुद्धि जमा को समर्पित की गई है तथा "श्राय्यसाहित्य मगडल" मजमेर

द्वारा प्रकाशित "खूनी इतिहास" व "विश्वासघात" नामक पुस्तकें पढ़ने का अनुरोध करेंगे। जिनमें निम्नलिखित इस्लामी इतिहास की पुस्तकों के आधार पर यह प्रमाणित किया गया है कि इस्लाम शांतिपूर्वक नहीं विषक तलवार, विश्वासघात, लालच के ज़ोर से फंलाया गया और अन्याय से हिन्दुओं के घार्मिक प्रचार का विरोधी किया गया—

- (१) तवारीखे वस्साफ़ ( श्रब्दुल्ला वस्साफ़ )
- (२) तवारीखे गुजीदः
- (३) तवारीखे अलाई (अमरी खुसरी)
  - (४) , फीरोजुशाही (ज्याउद्दीन बरनी)
- ে ( ধ্র ) ,, , , ( शम्मससराज श्रफुफीफ़ )
  - ( ६') तोज़के तयमूरो ( स्वरचित जीवनचरित्र )
- (७) सफ़रनामा इन्न बतीत:
  - ( = ) मतल्यः उस्सम्रदीन ( अन्दर्रदताक )
  - (१) हवीबुस्सियर (स्त्रीन्दमोर)
  - (१०) तोज़के वावरी
    - (११) सफोरे कश्मीर वाबत १८६०
- \cdots (१२) तवारीखे शेरशाही ( श्रवासवान )
  - (१३) तवारीखे वाऊदी ( अन्द्रस: )
  - (१४) तवारीखे हिन्द ( मिस्टर एलिफन्सटन )
- 🧎 🖟 (१४) तवारीसे खालस: हिस्स:श्रब्बल
- (१६) तबकाते नासरी
- ... (१७) तजकरतुल उमरा
  - (१८) तवारीले फरिश्त:
- (१६) सवानेह उमरी श्री गुरु गोविंद्रसिंद्रजी महाराज ( ला० दोलतरामजी लिखित )

-(२०) चचः नामः -

(२१) तवारीखे हिन्द ( मिस्टर लेथब्रिज )

(२२) सवानेह उमरी श्रीरंगज़ेंच (जे. एन. सरकार)

(२३) वीर वैरागी ( आई परमानन्दजी )

(२४) तवारीखें मसऊदी ⋯

(२४) फुल्याते श्रार्थ्यमुसाफ़िर (धर्मवीर लेखराम)

उपरोक्त पेतिहासिक प्रयों के प्रमाण देकर यह अलीआंति सिद्ध कर दिया गया है कि इस्लाम शांतिपूर्वक नहीं वरिक स्त्री. धन श्रीर ज़मीन के लालच दे देकर श्रथवा ज़ीर श्रीर जब से अनेक अत्याचार कर कर फैलाया गया। ब्रह्मचर्य के स्थान में यत्रतों ने व्यतिचार श्रीर मुतश्रः का प्रचार किया। "स्रत इन्फा-ल" में लूट का माल हलाल बताया। ज़हाद में क्राफिरों को लूटना. उनके वडवे श्रीर स्त्रियों को दास दासनियें वनाना श्रीर उनसे व्यक्तिचार करना श्रीर उनकी मुसलमान वनाना श्रति उत्तम धार्मिक कर्त्तव्य वताया।"सरः तीवाः" में ईमान नहीं लाने वाले श्रीर शंका करने वाले काफ़िरों को करल करने का श्रीर तलवार के ज़ोर से मुसलमान वनाने का हक्स दिया। 'सूर: श्रवरव" में लूट की श्रीरतें हलाल वताई श्रीर 'सूर:नशा" में ब्यभिचार का उपदेश श्रीर "सूर: इन्फाल" में लूट के माल की त्तकसीम त्रादि का जिक है। हमारी समक्त में नहीं श्राता कि महात्मा गांधी जैसे पवित्र श्रात्मा ने "कुरान" को श्रोर इस्लाम को ग्रच्छा कैसे लिख दिया। मिन्टर प्लीफिन्स्टन ने अपने भारत के इतिहास में हजरत मुहम्मद साहव की खूव खबर खी है और गाज़ी मुस्तका कमालपाशा का ती ब्रुटान पर विम्वास है ही नहीं। वह कहता है कि राजकाज में मुक्ते इस-स्राम से कोई सहायता नहीं मिल सकती । "तारीख अम्बीया" में लिखा है कि खूंरेजी से इस्लाम फैला। "तारील फतुइल मिसर" में लिखा है कि जो इस्लाम कबूल कर लेते थे उनकी रिहा/कर देते थे और जो इन्सार कर देते थे उनकी मार डालते थे। "लेथिवज" ने अपने इतिहास में तलवार के ज़ोर से मुसलमान बनाये जाने का अली प्रकार जिक्र किया है। "श्री-रक्ष्णव ने छुत्रपति शिवाज़ों के पुत्र संभाजों से कहा कि 'तुम मुसलमान होजाओं परन्तु उनके श्रस्वीकार करने पर और-क्षणव ने लीहे की गरम सींकों से उसकी आंखें निकलवा डालों और जवान काट कर उसे मार डाला। देखों (मिक्रता हु चवारील ७६४) काफिरों के साथ मक करना जायज़ बताया। "समोरे कश्मीर" में भी लिखा है कि वहां पर भी इस्लाम नज़वार के ज़ोर से फैलाया गया।

"महसूद ग्जनी! के हमलों में तथा "श्रलाउद्दीन विजली" के जमाने में निशाल देवमन्दिर तुद्वाये गये श्रीर मूर्तियां नएमं ह कीगई। तुगल खशाहा, किरोजशाहा, तेमूरलंग, श्रीरक्षजेय सब ही मुसलमानी राज्यों में काफिरों की करल करने की, हिन्दु श्रीं के धन की लूटने की श्रीर हज़ारों ख़ियों श्रीर बच्चों की कैद कर के उनको जबरन कलमा पढ़ा कर मुसलमान वनाने का इतिहास स्वय मुसलमान श्रीर श्रंपेजों ने भी लिखा है। इतना पेतिहासिक मनाण होते हुये भी कुछ हिन्दू इतिहास लेखक मुसलमानों से "वाहवाहो" लूटने के लिये श्रीर कुछ स्वराज्यवादी, हिन्दू मुसल लिम ऐक्य में श्रपना नाम पांच सवारों में लिखाने के लिये श्रूष्ट जिस दिया श्रीर कह दिया करते हैं कि मुसलमानों ने जो कुछ स्वित्यां की श्रीर को जो श्रस्याचार किये वह कुरान को श्रिजा के कारण नहीं बल्कि राजनैतिक हिए से किये हैं, परन्तु

इतिहास बताता है कि मज़हवी ताग्रस्सुव से पागल हीकर ही मुसलमान हिन्दुश्रों पर जुल्म करते थे श्रीर छोटे वालकों फ़ी क़रल करवाते ये। "तीज़ के वावरी" में स्वयं वादशाह वावर ने श्रपने हाथ से लिखा है कि "ईंश्वर की कठणा से मेंने काफिरों को जल किया श्रीर उनके मन्दिरों की मस्तिदों में परिवर्तित किया।" श्रीरहजेव ने लाखों मन्दिर तुड्वाये श्रीर सूर्तियां ख़िरहत की, यहां तक कि मधुरा में केशवराव का मन्दिर तोड़ कर मस्जिद् चनवाई गई। दीनो मोहम्मदी नेता सवइस वात पर सदमृत हैं कि ''लट़ाई में फत्ह किये हुये प्रत्र की गुलाम बना लिया जाय ताकि गुलामो को दालत में रहने के कारण वह मुसलमान श्रासानी से वनाया जावे ।"ज़्जिया का कर हिन्दुश्रों को मुसलमान बनाने के लिये ही लगाया गया था। "स्डुअर्ट" साहय ने ''वंगलां'' नामक पुस्तक में लिखा है कि 'श्रीरङ्गजेव' का यह हुक्स था कि मन्दिरों का ऐसा नाश करी कि उसका नाम निशान भी नज़र न आवे। वह नये मन्दिर नहीं वनाने देता था। श्रीर पुरानी की मरम्मत नहीं कुरवाने देता था। मन्दिरों की सोने और चांदी की वना हुई मूर्लियां, जिनमें हीरे और जवाह-रात लगे हुये रहते थे, दरवार के आंगन में और जामा मस: ज़िद की सीढ़ियों पर रक्खी जातीं ताकि आते और जाते लोग उन पर पांच रक्खें।

सिक्ष गुरुशों का इतिहास चतलाता है कि इस्लाम के फैलाने के लिये हिन्दुशों पर कैसे २ अयंकर अत्याचार होते थे और राजपूत इतिहास से यह स्पष्ट विदित है कि लाखों रमिण्यां इस्लामियों से अपने सतीत्व की रसा के लिये अपने में प्रवेश कर लिया करती थीं। "तनारीख फरिश्ता" में लिखा है कि गयासुद्दीन के जमाने में जैसलमेर में श्राटदज़ार श्रीर "भटिंडा"में चीवीस हजार खियां सतीत्वकी रचा के लिये जिंदा चिताओं में जल गई। मेवाड़ का जौहरवत तो प्रसिद्ध ही है। "तेमूर" ने उनतीस हज़ार हिन्दुंशों की एक मकान में बंद रख कर आग लगवादी और आग से भागते हुए १०००० को करल करवा दिये सिर्फ इसलिये कि काफिर के करल से पुग्य होगा। श्रमीर "ख़सरो" में लिखा है कि "कोई हिन्दू खूब-स्रंत लड्का या लड्की न रक्खे यदि ऐसा पुत्र या पुत्रं।उत्पन्न होजाय तो मुसलमानों के हवाले कर दिया जावे। और पायाने का मुह पश्चिम की और न रक्खे।" "मोहम्मद कासम" ने ब्राह्मणों का ज्वरदस्ती खतना कराने का हुक्म दिया श्रीर जब उन्होंने स्वीकार न किया तो १७ वर्ष की ऊपर की उमर के ब्राह्मणों को करल का हुक्म सुनाया खीर वाक़ी नावा-लिगों को लोडे गुलाम बनाकर बगदाद भेज दिया। बगदाद क्रीर गजनी में २-२ दिरम ( पैसे ) में हिन्दू वालक व बालिकाएं गुलाम बनाकर बेची गई। इस्लाम और इस्लाम के बानी के खूंरेज श्रीर व्यक्तिचारी होने का प्रमाण "रंगीला रखल" नामक पुस्तक से मिलेगा।

इस पुस्तक के विषय में हाईकोर्ट लाहीर तक मुक़इमें वाजी होचुकी है छीर इसके प्रकाशक लाहीर के पं० राजपाल निर्वाप सिद्ध किये जाकर मुक्त किये जाचुके हैं। भारत के अधिकांश हिंदू जानते हैं और इतिहास भी साची है कि "अक-वर" को खोड़कर कोई जिरला ही मुसलमान वादशाह हुआ होगा जिसने हिन्दुओं पर अत्याचार न किया हो और किसी न किसी डपाय से फ़ुसला कर बहुका कर या तलवार का भय दिना फर दिन्दुश्रों को मुसलमान न बनापा हो । उपरोक्त ऐतिहासिक रहान्तों से सिद्ध है कि यह नितांत श्रास्य है "कि हिन्दू, इस्लाम के गुणों तथा एकता पर मुग्ध होकर आर्ताय मुसलमान चने"। श्रातः इन तलवार के अय से चने हुए आरतीय मुसलमानों की दशा पर दया कर हमें दिगुणित हत्साह के साथ श्रुद्धि का कार्य करना चाहिये श्रीर उन सब मुसलमान आह्यों को पवित्र हिन्दू धर्म की प्रेममयी गोदी में विद्याना चाहिये।



### शुद्धि चन्द्रोदय

# तृतीय श्रध्याय

### शुद्धि श्रीर राज्यूत इतिहास

कहाते थे जो जहां के वाली.

थी जिनकी दानियां में शान आली |
हा ! कैसी गार्दश मुसावतों में, वे आन वाले पढ़े हुये हैं !!

शमशीर गिरती थी वर्क वनकर,
हमेशा रण में उद् के सर पर ।
उन्हों के हथियार और रिसालों में, आज ताले पड़े हुये हैं !!
जिन्हों की भयभीत गर्जना से,
या काँपता यह तमाम आलम !
वह आज शेरे वयर भी गरदन, क़फ़स डाले पड़े हुये हैं !!
 छुटा दिया ताजो तर्दत अपना,
निफ़ाक से दिल लगा के हमने ।
इम अपनी गृफ़लतों से आज मी ज़ालिमों के पाले पड़े हुये हैं !!

वेद में कहा है-

नयेम कारे पुरुहृत कारिणोऽभितिन्डेम हूझाः ! नृभिर्द्धत्रं हायाम शूशुयाम चावे-शिद्ध प्रणोधियः ॥

"हे परमात्मन् ! हम वड़े से वड़े जीवन संग्रामों में विजय करने वाले हों। श्रीर तमाम दुर्मतियों का सामना करने में समर्थ हों। हम अपनी मानव शक्तियों के तमाम वृत्र भावों का नाश करते हुए उन्नत हों। हे इन्द्रात्मन् ! हमारी वुद्धि को सर्चा प्रेरणा हो।"

उपरोक्त वेदाहाओं को मानकर देवासुर-संग्रम में वीर श्रार्य दुए-दलन श्रीर रिपु-दमन करते थे। श्रीर श्रार्य्यों का विजयी वेड़ा सात समुद्र पार कर सारे संसार को वैदिकधर्मी बनाता था। बिल्क २०० वर्ष पहिले तक बीर राजपूत, सिक्ख श्रीर मरहटे श्रार्य्य हिन्दू बिलदान की जन्म-घूँटी पीकर सिंहनाद कर रणभूमि में उतरते थे श्रीर म्लेच्छों की मार कर ऐसे भगाते थे जिससे सारे भारत में उनकी ख्याति श्रीर श्रार्थ्यसम्बत्ता की विजयपताका फहराती थी। श्रीर फिर भूषण कवि यह लिखता था:—

मोटी भई चंडी विन चोटी के चवाय सीस, खोटी भई सम्पत्ति चकता के घराने की ॥

आर्थवीरों के सन्मुख महमदी मत का मिलन सुब क्लान हो जाता था और अरव की खूनी तलवार विल्वान से प्रेरित आर्थ्य योदाओं के तेज को सहन न करती हुई उनके फवर्चों से टकरा २ कर दूक टूक होकर नीचे गिरती थी। चपल चंचला के प्रकाश सम चमकीले वस्तों वाले आर्यं-चीरों को जब यवन देखते थे तब ही वे अय से कायर होकर अपनी शक्ति को भूल कर ऐसे आगते थे जैसे सिंह के दर्शन कर मृगमुगड या हस्तीसमूह पलायन करता है। उन पर मानों विपत्ति की काली घटा छा जाती थी और किर इस्लामी कवि लड़ने की निम्नलिखित शिचा देते थे। जिसको सल हिरिश्चन्द्रजी अपनी कविता में इस प्रकार लिखते हैं—

विजली है गजब इनकी है तलवार खबरदार । दरवार में वह तेंगे शरर वार न चमके । घरवार वाहर से भी हरवार खबरदार । इन दुश्मने ईमां को है धोखे में फँसाना । खड़ना न सुकाविल कमी जिनहार खबरदार ।

मुखलमानों की हिन्दू चीरों के संमुख यह हालत होती की और भूषण कवि ठीक ही लिखते हैं।

> थर थर कांपत कुतुवशाह गोलकुराडा, इहरि इवस भूप भीर भरकति है।। राजा शिवराज के नग रन की धाक सुनि, केते वादशाहन की छाती धरकति है।।

यद बिलदान की ही महिमा थी कि आरत के राजाओं से लेकर कोपड़ियों में रहने वाले ग्रुरीब से ग्रुरीब तक अपनी वीराङ्गनात्रों सिंहत केसरिया वाना पहिन कर यवनों से रख-भूमि में धर्म के लिये जुसते थे। मातायें लालों को कहती थीं—

केसरिया वागो पहर, कर कंकण उर माल ।
रण द्रून्हा वर लाइयो, विजयी विजय सुवाल ॥
पित्नयां पितयों को कहती थीं—

जाओ जाओ पिया तुम रण में, मेरी सोच करो न मन में।

शूरन में तुम शूर कहात्रो, योधा हो योधन में । धर्म की रचा कर भ्रुजवल से दीनन कष्ट हटाओ−

' जाओ जाओ पिया तुम रण में ॥ जिया करारी से कहते थे—

यदिष इतो पानी चढ़्यो श्रचरज तदिष महात । नित उठ प्यासी ही रहत विन रिपु रुधिर कृपान ॥ तत्तवार से स्रोत्रय कहते थे—

लहरत चमकत चावभर इह तरवार अनूप । सपिक डसित चौंधत चित्रन निगन दामिनी रूप ।)

ब्राह्मणों से जब चित्रय लड़ाई का मुहूर्त पूछते थे तब दे फहते थे—

मिलत न पना में छदिन लड़त न कायर मन्द । निह शोधत रखवाकुरे नवत वार तिथि चंद ॥

परन्तु हां! श्रव यह सब घीरता के दृश्य स्वप्नं हो गये। हिन्दू जाति फब्रस्तान यन गई । परस्पर को फुट, ईर्पा, द्वेप, जाति पांति स्नादि ने हमारा सत्यानाश कर दिया। वगुलाभक्ती स्वार्थियों, पापमय भावों को हृद्य में रंगने वाली, ने जाति को रसातल में पहुंचा दिया। विधवार्षे छोर बचे उट्ने लगे। श्रीर श्राज वह फायरता छा गई है कि श्रपनी स्त्री श्रीर बर्ची की रच्चा तक नहीं हो सफती। मस्जिद के सामने वाजा नहीं वजा सकते। कॉन्सिलॉ में, डिस्ट्क्ट वीडॉ में,गृनिवर्सिटियों में, जहाँ मुसलमान अधिक हैं बहाँ तो अधिक अधिकार मांग-ते ही हैं परनतु जहां कम हैं वहां पर भी effective अर्थात् प्रभावशाली प्रतिनिवित्व मांगते हैं। गुद्धि करने वालों की क़त्त की धमिकयां देते हैं क्योंकि आज हम परतंत्र शर्दन-विहीत हैं। हमने वित्तदान की कमी के कारण अपना राज-पाट, मान, घन सब फुछ खोदिया । हमें पूर्व इतिशस पढ़कर श्रीर हिन्दू जाति की वर्तमान श्रकथनीय दुर्दशा देखकर रोना श्राता है श्रीर जब मेरे पास एक हिन्दू रोता हुआ श्राता है कि उसकी स्त्री एक म्लेच्छ लेगया या उसकी विश्ववा यहिन को दुए ने भ्रष्ट कर दिया तो में उससे पृछता हूं कि तू जीता मेरे सामने कैसे आगया ? यह लोग इतने कायर हो गये हैं कि वे हिन्दू देवियों की रंज्ञा करने के लिये श्रपनी जान जीखम में नहीं डाल सकते श्रीर चीर गोरखे विद्यार्थी खड्गसिंह <sup>के</sup> समान स्त्री सतीत्व नष्ट करने वाले को मृत्यु इंड देकर श्रपना जीवन संकट में डालकर दृष्टों को उदाहरण नहीं दे सकते । श्रहा ! सारी राजपूरी श्रीन व शान विलीन हो गई ।

भारत ! तेरे कहां हैं वह राजपूत पहिले । लेते थे वात पर जो तलवार छंत पहिले ॥ साय काल के समय जय भेड़ वकरियों का मुंड निकलता है श्रीर इसके पीछे धूल उड़तो है तय मेरे सन्मुख वह महा-रात्ता प्रताप श्रीर वीर दुर्गदास का दृश्य श्रा जाता है जब वे राजपूत पलटनें लेकर शत्रुशों के दमन करने के लिये चढ़ाई करने जाते थे श्रीर इसी प्रकार धूल उड़ने से श्रासमान छिप जाता था। श्रीर उस सर्गीय दृश्य में सब सुध बुध विसराकर जी चाहता है कि भेड़ों को ही राजपूत समस, उसे पकड़ कर पूछें कि श्राज वीर राजपूत से तू भेड़ कैसे वन गई? हा! जिनकी शान सारे संसार में थी और जिनको छेशमांत्र भी श्रपमान बरदाशत न होता था उनकी यह हालत!!!

वीर राजपूत, श्रमरसिंह राठौड़ के सामन गंबार शब्द के कहने के पिठले ही गर्दन उतार दिया करते थे जैसा कि किसी किन ने कहा है:—

उन ग्रुख ते गग्गा कह्यो उन कर लई कटार। वार कहन पायो नहीं जमधर होगई पार॥

श्रमरसिंह की उस कटारों की प्रशंसा में कवि ने यह क-वित्त कहा है:—

वजन मांहि मारी थी कि रेख में सुधारी थी, हाथ से उतारी थी कि सांचेह में ढारी थी। हाथ में हटक गई गुद्धि सी गटक गई, फेंफड़ा फटक गई आंकी वांकी तारी थी। शाहजहां कहे यार सभा मांहि वारवार, अमर की कमर में कहां की कटारी थी।।१।।
साहि को सलाम करि मारणो थो सलावतलां,
दिला गयो मरोर श्रूरवीर धीर श्रागरो।
मीर जमरावन की कचेड़ी धुजाय सारी,
खेलत शिकार जैसे मुगन में वागरो।
कहे पानराय गर्जीसह के अमरसिंह,
राखी रजपूनी मजबूती नव नागरो।
पाय सर लोहे से हलाई सारी पातसाही,
होती शमशेर तो जिनाय लेतो आगरो।

इन राजपूत वोरों का श्राज चाहु कारिता में श्री है ऐग्र-श्रारोम में ही जीवन बीतता है। श्राज तो विषय वासना में लोजुप मद-मस्त हमारे राजा महाराजा चित्रय धनुप्, वाण, तलवार, बन्दूक सब भूल गये हैं। कवियों ने टीक कहा है—

> पावस ही में धनुष श्रव, नदी तीर ही तीर । रोदन ही में लाल दग, नौ रस ही में वीर ।। नैन वान ही वान श्रव, मौं ही वंक कमान । युद्ध केलि विपरीत ही मानत श्राज प्रमान ॥

इन रंडीबाजी में मस्त पातरियों के पाद में सीभने वाले सरदारों को क्या यह वाक्य जगा सकते हैं। मकड़ियों के जाल से सिलेहसाना मंड गया। इमस्र शस्त्रों को सम्हालो जंग उन पर चढ़ गया॥

"यथा राजा तथा प्रजा" के सिद्धान्तानुसार सर्वसाधारण हिन्दू भी कायर बन गये। इन हिन्दुओं की मुर्दा दिली देखकर कविने सत्य कहा है:—

श्राग तो कलेजे में लगी ही नहीं हिन्दुओं के,
कैसे भला श्रांख से कढ़ेंगी चिनगारियां।
हाय ! वर्तमान हिन्दुजाति की कायरता का यह चित्र है !!!
रंगते रहे रुधिर में केसन जे निरवार।
तिनके कुल श्रव हींजरा, काइत मांग सँवार॥
बिन मुख देखत कांच में, बिन बाजत शृंगार।
कहा कटै हैं शीश यह वने ठने सरदार॥
ठहर सक्ने हैं नहीं, जो तनिक गहरे घाम में।
कैसे सहेंगे शीत वर्षा घोरतर संग्राम में॥

माना कि देश की इस वर्तमान दशा में शस्त्र चलाने का अवसर नहीं है परन्तु तो भी जवतक दुष्ट यवन के कब्जे से हम हिन्दू स्त्री की न निकलवालें तवतक चैन नहीं लेना चाढिये और दुष्टों की सदा सजा देने के प्रयक्त में रहना चाहिये। विध-मियों के हमारे पास गुमनाम पत्र आया करते हैं कि हम तुर्हें शीघ इस दुनियां से उठा देंगे, तुम होशियार होजाओ। हमें इन पत्रों को फाड़ कर फेंक देना चाहिये और परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिये कि वह हमें धर्मवेदि पर बलि होने का श्रवसर प्रदीन करे। इस चाट पर चीमारी में सड़कर मरना कवापि पसंद नहीं करते पिलक लीलामयक लीलाधाम भारत-भूमि में पक घीरोचित मृत्यु पसंद करते हैं। क्योंकि हमारे पूर्वेज भी वीरों की मृत्यु ही मरे थे।

### राजपूतों की वीरता

दिश्मि राजस्थान कभी भी मुसलमानी के पूर्ण आधीन नहीं हुई। कभी २ मुसलमान हिन्दू खियों को भगा देते थे। इसके प्रतिकार रूप में राजपूती ने कौरकुंचे के बढ़े २ मुसलमान अफसरों की चीवियों तक को भगाई और इसका प्रतिकल यह हुआ कि मुसलमानों ने किर इधर राजस्थान की हिन्दू खियों का भगाना चन्द कर दिया। इसी प्रकार हिन्दू सियों का भगाना चन्द कर दिया। इसी प्रकार हिन्दू मिदरों की गोमांस से मुसलमानों द्वारा अपित्रता को रोकने के लिये जोधपुर के "महाराजा अजीन सिंह" ने खास दरगाह इनाजा साहच अजमेर तक की प्रसिद्ध मस्जिद मंस्प्रर को काट कर लटकाया और मुलाओं से "अजीत चादशाह" केनाम का फ़तवा पढ़ाया। मुसलमान मंदिर तोड़ कर मस्जिद चनाते थे ने हिन्दू भी मस्जिद तोड़ कर मन्दिर चनाते थे । सिक्ख दोरों ने मस्जिद तोड़ कर मन्दिर चनाते थे । सिक्ख दोरों ने मस्जिद तोड़ कर मन्दिर चनाते थे ।

भरतपुर के महाराजा 'सूर्जमलजी' ने "वयाना"में जो ''क्षतबुद्दीन" ने मन्दिर तोड़ कर मस्जिद वनाई थी उस मस्जिद को पीछी तोड़ कर मंदिर बना दिया और उस मन्दिर की सेवा, पूजा आज तक राज्य की ओर से होती है। अजमेर में मर- शुद्धि-चन्द्रोद्यक्र्ॐ



हिन्दू धर्म-रचक महाराण प्रताप

हरों ने शाहजतां की वनाई संगमरमर की वारहदरी को तोह फर उससे 'मेगज़ीन'' "छक्षयर के क़िले" में शिवमंदिर बना दिया जो श्रय तक विद्यमान है और उसकी पूजा होती है श्रीर प्रसिद्ध पुरातत्व्रवेची हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रधान रा० व० पं० गौरीशक्वरजी हीराचदजी श्रीभा इसी मेगज़ीन में बैठ कर हिन्दू गौरव की वातों का श्रव्यसंधान करते हैं। इसी प्रकार जोधपुर के महाराजा श्रज़ीत सिंहजी ने मुस्ज़मानों की दाढ़ियां मु इवाई श्रीर ''ढाई दिन के भ्रोंपड़े'' वाली मस्जिट् जो पहिले ''सरस्वती मन्दिर''था श्रीर जिसको तोड़कर गुलाम जान्दान के बादशाह ''शमशुद्दीन श्रव्यमश'' ने मस्जिद बनवाई थी उसकी ग्रम्मज मुसलमानों से बदला लेने के लिये तोड़कर पुश्कर में नरसिंहजी के मंदिर में लगवायी।

श्रीरक्षतेव के श्रद्धाचारों से तंग श्राकर हिन्दुशों ने खूव प्रदत्ता लिया। पंजाव के सिक्ष, द्रित्त् के मरहटे, सिनसिनी के जाट, श्रजमेर मेरवाड़े के मेर, राजस्थान के राजपूत, मध्य-भारत के वु देले, शाही खजाने श्रीर मुसलिम स्वेदागें, तथा श्रफसरों की विना लूटे कभी श्रामे नहीं बढ़ने देते थे। श्रनेक मुसलमानी दमनचक चलने पर भी दमन नहीं होते थे। वीर वालक हकीकत ने श्रपना खर कटवा लिया पर मुसलमान न बना। ग्रुह गोविद्दिख के दोनों पुत्रों "फतंह श्रीर जारावर" ने दीवारों में जीवित चुना जाना स्वीकार किया श्रीर प्राण है दिये पर इस्लाम कब्ल नहीं किया। महाराणा प्रताप का जन्म ज्येष्ठ श्रुक्ला हे संवत् १४६६ में हुआ था। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिये यवनों से भयक्षर खुद्ध किया। महाराणा प्रताप के नौकरों ने सर कटवा लिया प्रन्तु महाराणा की दी हुई पगड़ी को बांधे ययन के सामने सर नहीं भुकाया। महाराणा प्रताप ने पृथियीराज के पत्र के उत्तर में जिसा था—

> खुभी हुंत पीथल कमध पटको मुंद्रां पाण । पलटण है जेते पतो कमला सिर के वाण ॥

श्चर्य—"हे चीर पृथ्वीराज ! श्राप प्रसन्न हो कर मूं छों पर हाथ फेरिये । जन तक प्रतापसिंह है, तलवार यवनों के सिर पर ही जानिये।"

शहंशाह श्रकवर ने श्रपने शासन काल में "जज़िया" श्रीर गोवध वन्द कर दिया था। उसके समय में यांग्य हिन्दुक्रीं की उच पद दिये गये थे। राजा टोडरमल, राजा चीरवल, राजा अगवानदास श्रीर महाराजा मानसिंह उनकी शासन सभा के श्रादरखीय सम्य थे । दशहरा, होली श्रीर दिवाली श्रादि त्यो-हार वादशाह की स्रोर से भी मनाये जाते थे। रज्ञावन्धन के अवसर पर अकवर बाह्मणों द्वारा अपने द्वाथ में रास्त्री वंधवाता था। उसने हिन्दू धर्म के सिद्धांतों को यही श्रदा से श्रद्ययन किया था। वह गंगाजल पीता प्रात:काल उटकर सर्वे भगवान के दर्शन कर "सूर्य सहस्र नैं।म" का जप फरता था। वह तिलक श्रीर जनेऊ भी धारण करता था। हिन्दू साधु संतों के संसर्ग से उसे बड़ा सुख मिलता था। उसकी हिन्दू घर्म पर पूर्व श्रद्धा थी। वह हिन्दी ही जापा, जाव व मेप में तल्लीन रहता था श्रीर श्रपनी जन्म गांठ हिन्दू सौर वर्ष से ही मनाता था श्रीर हिजरी संवत् काम में नहीं लाता था। श्रकवर हिन्दू धर्म की दोचा लेना चाहता था परन्तु हिन्दू

#### शुद्धि चन्द्रोदयं०००



ĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸ

हिन्दू भेप में शुद्ध हुवा समाद अकवर



समाज ने उस समय शुद्धि व्यवस्था का उपयोग न कर हिंदू जाति को महान हानि पहुँचाई परन्तु श्रकवर के मरने के वाद भरतपुर महाराज के पूषेज "थून" के श्री राजारामजी जाट ने हिन्दुश्रों की इस गलती को श्रजुभन कर "श्रकवर" की शुद्धि करली श्रीर उसे हिन्दू चना लिया यह निस्नलिखित इतिहास से सिद्ध होता हैं"।

"थून" के "श्री राजारामजी" जाट ने श्रागरे पर कब्ज़ा किया, श्रौर सिकंदरा में मुगल सम्राट् श्रकवर के मकवरे की लुटा।वहां कब्र खोदकर श्रकवर की श्रस्थियों को निकाल कर जलाया श्रीर राख को जमना में वहा दिया।" यह उन्होंने इसी वास्ते किया ' क्योंकि श्रकवर हृदय से हिन्दू था, उम्र अर हिन्दू धर्म का प्रेमी रहा और उसकी अन्त्येष्टि किया क्योंकि मुसलमानी हंग से की गई थी, श्रतः शुद्धि के प्रवृत्त समर्थक जाटवीरों ने उसे मरने पर भी हिन्दू बनाकर ही छोड़ा श्रीर उसकी श्रन्त्ये-प्रिकिया हिन्दूरीत्यनुसार करदी। जाटवीरों ने भरतपुर के म-हाराजा सुरजमलजी तथाजवाहरमलजी के सेनापतित्व में दिल्ली त्टी श्रीर मुसलमानी श्रक्षहपन की खूव नीचा दिखाया। नाना प्रकार की जवाटरात तथा भरतपुर राज्य के ''डीग'' में रखे हुये संगमरमर का काला श्रीर सफेद तक्त श्रीर भरतपुर के क़िले के श्रप्रधाती फाटक श्रव तक मुसलमानी पर जाटों की विजय के देदीप्यमान चिह्न विद्यमान हैं। उस समय के भर-तपुर के कवियों ने वड़ी ही श्रोजस्त्री कवितायें लिखी हैं:-

१-देखो भरतपुर राज्य का इतिहास जो मनोरमा पत्रिका के सम्मेखनांक में हुपा है।

देश देश ताजि लच्छमी, दिल्ली कियो निवास ! श्राति अधर्म लाखि लुट मिस, चली फरन इज वास ॥ दिल्ली दल दलही दिन दलह मुजानसाहि। व्याहिवे की त्यारी करि ताहीं छिन धाये हैं ॥ तोरन से तोरे तन तादिन तरवारिन सों । वारौठी को ठीक वंद्कन सो नाये हैं॥ सेंद्रिसरो पाइलैंकें मिल्यो है श्रगाऊ श्राई । घायनि की माला से दुशाला फहराये हैं ॥ भारत के भमन मांहि भामरि फिरि फोजन की ! मंडप सा पूरि धृरि धृंवा धर छाये हैं।। विजे व्याह करिके नृपति, नाम निशान वजाई। चले गये मुर लोक कूं, संपति सहित सुमाई ।। देखां सम्मेलनाङ्क मनोरमा पृ० ३= मेबाड़ श्रौर मारवाड़ के रखवांके राजपृत भी यहे निर्मय होते ये इन का अकाश कवि के शब्दों में यही मन्त्र था— <sup>(</sup>'धर्मवीरों की है वस यह निशानी। हमेशा रखते हैं तच्यार गरदन ॥ न मुत्तिक खौफ वे करते किसी का । फटाते हैं सरे वाज़ार गरदन ॥ रूह पर कुछ असर होता नहीं है। वला से काटले अशियार गरदन"॥

जब यादशाह श्रीरङ्गज्ञेय ने महाराज जसवन्तसिंह के देहांत के समाचार सुनकर मारवाड़ को खालसा कर लिया र्थ्योर उनको रानियों को मय राजकुमार अजीतसिंहजी के दिल्ली में क़ेंद्र करना चीहा, उस समय बीर दुर्गदास ने महाराज अजीत-सिंहजी को तो "गोरां धाय" सहित "मुक्कन्ददास खीची" को कालवेलिया का स्वांग अरा कर मारवाड़ की तरफ़ भेज दिया श्रोर स्वयं सुट्ठी भर राजस्थानियों को लेकर श्रावण वदी २ संवत् १७३६ को वादशाही सेना का मुकावला किया। श्रीर-क्रजेंच के पास सारे भारतवर्ष का राज्यवल था श्रीर हजारों सिपाद्दी ये और वह स्त्रयं अपनी राजधानी दिल्ली में था। दुत्तरी श्रीर दुर्गदास के साथ सिर्फ २०० के क़रीब मारवाड़ी बीर थे। परन्त विना मोर्चे वांधे ही जब ये मारवाड़ी वीर राजधानी दिल्ली में ही मुसलमानों की अगिशत सेना पर विजली की तरह कड़क कर ट्रट पड़े ती वादशाही फीज भाग गई और हज़ारों मुसलमान मारे गये और इस प्रकार वीर दुर्गदास ने राजकुमार "श्रजीतसिंह" को श्रपनी जान पर खेल कर यचा लिया। वीर दुर्गदास का जन्म संवत् १६६४ विक्रमी की द्वितीय श्रावण सुदी १४ सोमवार को हुआ था। उसी वीर ने ३० वर्ष पर्यन्त मुसलमानों से हिन्दू-धर्म की रत्ना के लिये प्रवल संग्राम किया श्रीर श्रीरङ्गजेव के हलक में निगला हम्रा मारवाडु का राज्य पुन: छीना श्रीर श्राज तक मारवाडु के काश्तकार तक यह दोहा बोलते हैं।

ढंमक २ ढोल वाजे देदे ठोर नगारां की । आसे घर दुरगो नहिं होतो सुकत होती सारां की ।। श्रर्थात् यदि श्रासकरण के घर में दुर्गदास नहीं होता श्रीर हिन्दू धर्म को रत्ना नहीं करता तो सब मुसलमान बना लिये जाते। श्रतः प्रत्येक हिन्दू और विशेषकर राजस्थानी का कर्ष व्य है कि वह इस श्रद्धितीय श्रादर्श वीर दुर्गदास की जयम्ती श्रावण सुदी १४ को प्रत्येक वर्ष श्रवश्य मनावें। महाराजा श्रजीतिसंह के पुत्र महाराजा पन्तिसंहजी ने भी श्रापने पिता के समान मुसलमानी काल में हुये श्रत्याचारों का बदला खूब लिया। उन्होंने मिस्जिदें गिरवाई श्रीर जो मन्दिर तोड़ कर मिस्जिदें बनाई गई थीं उन्हें तोड़ कर किर मन्दिर बनवाये। कर्नल टाड साहव ने लिखा है कि उन्होंने अपने राज्य भर में मुसलमानों की नमाज़ को वांग (श्रजां) देने की सब्त मनाई करदी श्रीर इसके लिये मृत्युदंड रक्खा।

आरत के अन्तिम हिन्दू सम्राट् चीरश्रेष्ठ पृथिवीराज चीहान श्रजमेरिनवासी ने भी घड़ी ही वीरता के साथ यवनों से युद्ध किया श्रीर मुसलमानी फीजों को कई वार आरत से मार भगाया श्रीर उनके सुलतान शहाबुद्दीन गोरी को चृढ़ियां पिता कर माफ करिद्या। एक नहीं लाखों मिसालें राजस्थानी वीरों की चीरता की मिलती हैं श्रीर श्रव भी राजस्थान के आम २ के प्राचीन खंडहर, मुसलमानों पर मारवाड़ी राजस्थानियों की विजय के चिक्रसप विद्यमान हैं श्रीर हिन्दू-गौरव के गीत गारहे हैं।

म्याप्ताड़ के इतिहास में लिखा है कि राजपूत वड़े बहादूर होते थे। वे मुस्लिम बादशाहों से नहीं उरते थे। जोधपुर के महाराजा "गजसिंहजो" ने बादशाह शाहजहां के मुंह के आगे एक नामी मीलबी की लस्वी चौड़ी खाड़ी पर

## श्राद्धे चन्द्रोद्यक्त्र्ञ्ञ



गुसलमानों से रचा करनेवाला वीर हुगाँदास राधार

भरे दरवार में थूंक दिया था, श्रीर शाहजहां वादशाह तथा उनके ७३ "जान" श्रीर ७२ "उमराव" उनकी कुछ न कह सके।यही नहीं उन्होंने शाहजहां के प्रसिद्ध बज़ीर "श्रसद्सां" की स्त्री "श्रनारां" की उससे छीनकर श्रपनी बीबी बनाली । राव "रावपालकी" मारवाड़ के राजा ने ६०० मुसलमानियों को छीनलों श्रीर उनकी शादियां श्रपने सद्रिरों श्रीर नौकरीं के साथ करदीं ।

"खेड़" मारवाड़ के राजपूत, सिंघ के मुसलमान अमोरों की लड़कियों की फ़तह कर ले आते थे और अपनी बीबी वना लेते थे और फिर उन्हें बहुतसी लड़ाइयां लड़नी पहतीं ' थीं । संवत् १४४⊏ वि० की चैत्र सुदी ३ की वादशाही हाकम मल्लूखां ने पीपाड़ (मारवाड़ ) के ग्राम "कोसाने" के तलाव पर से १४० राजपृत कन्याओं को ज़बरदस्ती पकड़ कर ले गया। इस पर मारवाड के राजा "राव सातलजी" ने मसलमानों पर चढ़ाई को श्रीर उन हिन्दू कन्याश्री को ख़ुड़ाकर न्याज में कई मुसलमान श्रमीरजादियों को तथा उनके साथ मुसलमान सेनापति घुड़लाखां की रूपवती कन्या की भी ले आये। इस युद्ध में मुसलमानों को आगना पड़ा श्रीर उनका सेना-, पित घुड़तेखां, हिन्दू सेनापित "सींची सारंगजी" के तीरों से छिद कर मारा गया। घुड़लेखां की लड़की ने अपने हिन्द्र पति से प्रार्थना की कि उसके बाप की कोई यादगार बनवादी जाय। वह मंजूर हुई श्रीर तव से राजपूताने अर में "गण-गोरियों" के दिनों में जो राजस्थान का प्रसिद्ध मेला है, "घुडल्यो घुमेलो" का खेल जारी हुआ। और अवतक लहिक्यां मटकी बनवाकर और उसमें छेद कर के भीतर

दीपक रकके इसे घर २ के जाती हैं और खेलती तथा गातो हैं। यह मारपाढ़ियों का मुसलमानों पर यिजय का घोतक है।

मारवाट के राव महीनायजी राठीट जिनका देहान्त संवत् १४१६ विकसी में हुआ या उनके ज्येष्ट पुत्र कु धर जग-मालजी पड़े ही उचा कीटि के जात पांत तीड़क हिन्दू राज-कुमार थे। इन्होंने मांटू (मालवा) के मुखलमान बाइशाह को युद्ध में हराया और उसकी "गींदोली" नामक रुपवती लड़की की ले आये और उससे मारवाड़ में लाकर अपना विचाह कर लिया। "गींदोली" से जी सन्तान उत्पन्न हुई वह असली राजपृत ही मानी गई श्रोर मारवाट के वाहमेरा राठीड़ जागीरदार इसी गुद्ध हुई "गींदोली" की संतति ही हैं जो मारवाड़ के मालानी मांत की मालिक चनी। श्रय तक मारवाड् के ''वाड़मेर" "वेसाला" "चोहटन" "संतराऊ'' "सियानी" श्रीर "मु गेरिया" टिकाने (Estates) इसी 'गोंदोली" की संतति के अधिकार में हैं। और यह सर्वश्री छ राठौड़ राजपूत माने जाते 🕏 । ( देखां मु शी देवांप्रसादजी इति-हासवेत्ता जोधपुर कृत "परिहारवंश-प्रकाश" पेज १६)मारवाड़ में श्रव तक इस युद्ध की, जिसमें कि फ़ु वर जगमालजी मुसल-मान नवावजादी "गींदोली" को जीतकर लाये थे, चड़ी चर्चा है। "कुंवर जगसालजो" की मार से घवराकर मांहू का नन्त्राय महलों में भाग गया था। उस समय का यह कवित्त श्रव तक मारवाड़ में प्रसिद्ध है-

> ''पंग पग नेजा पाड़िया, पग पग पाड़ी ढाल । वीवी पूछे लान ने, जग केता जगयाल ॥"

श्रर्थात् जगह २ दुश्मनीं के भाले गिरवा दिये श्रीर जगह २ उनकी ढालें पटकवादीं । इससे घवराकर वेग्रम वादशाह से पूछती है कि दुनियां में कितने जगमाल है (देखी कुंवर जगदीशसिंहजी गहलोत M. R. A. S. कृत मारवाड़ राज्य का सचित्र इतिहास द्वितीय श्रावृत्ति ए० १०४) उदयपुर मेवाड़ के महाराणा "कुम्भा" नागौर और मालवे से मुसलमानियों की पकड़ लाये थे। इसके श्लोक मिलते हैं। श्रीर उनके विवाह हिन्दुश्रों के साथ करा दिये थे। जोधा हरनाथसिंहजी ने वादशाह के निकट के रिश्तेदार "इनायतखां" के लड़के की स्त्री को छीन लिया था और उसे घर में डालली। ''रायसेन'' मालवे में एक परगना है, वहां का राजा ''सलद्दरी पूर्विया'' प्रसिद्ध है । उसने श्रीर उसके सर्दा-रों ने बहुतसी मुसलमानियों को अपने घर में डाल लिया था। कुछ राजपूर्तों ने मुगल सम्राटों को भय श्रीर परतन्त्रतावश विवाहरूप में चाहे वांदियां श्रीर गोलियां ही दीं या चाहे श्रप नी पुत्रियां ही दीं परन्तु उन्होंने बदले में अमीरज़ादियां भी लीं भीर ये वांदियां भी मुसलमानी हरम में जोधावाई के समान हिन्द श्राचार विवार से ही रहीं। यह बात सिद्ध है कि वे प्राण रहते मुसलमानियां नहीं वनीं। इसी प्रकार जो हिन्द मुसलमानी वीवियां लाये उनको धार्मिक खतंत्रता रही । जो हिन्दू बनगई उन्हें हिन्दू बना लिया और जिन्होंने मुसलमान धर्म में रहना चाहा उन्हें मुसलमान धर्म में रहने दिया। हिन्दुओं ने कभी भी जबरन किसी की हिन्दू नहीं बनाया।

स्वर्गीय कायस्य-फुल-भूषण मुन्शी देवीप्रसादजी मुन्सिफ (अध्यक इतिहास कार्यालय राज मारवाड़) कृत "परिहार- वंग्रवकाश" सफा ६६ सन् १६११ ई० में जो खद्गविसास पेस वांकीपुर में छुपा है उसमें लिखा है:—

्राजपूत जाति में व्याही हुई श्रीरत से जो संतान हो वह श्रसली समभी जाती है श्रीर घर में डाली हुई श्रीरत की श्रीलाद की 'खवासवाल' कहते हैं। मगर जो किसी श्रीरत को लहाई में पकड़ लावें या जो कोई राजपूतानी ख़ुशो से अपने स्नाविन्द को छोड़ के घर में आ जावे तो उसकी श्रीर व्याहता लगाई की श्रीलाद में कुछ फर्क नहीं समका जादेगा। जैसे एक देवड़ा सरदार की ठक्करानी जो "भटियानी" थी. खाविन्द के छोड़ देने से ईदा (परिहार) राना "उगमसी" के पास श्रा रही थी। उससे जी श्रीलाद हुई वह दूसरी रानियों की श्रीलाद के घरावर समसी गई। भी-पालसर" और "वेलवे" के ईवा उसी अहियानी के और "बाले-. सर" के ईंदा दूसरी रानियों के पेट से हैं। पर उन में कोई फ़र्क किसी वात का नहीं है। शामिल हुक्का पानी पीते हैं श्रीर सगाई च्याह भी दीनों का एक ही जगह होता है। ऐसी ही एक मिसाल बीकानेरकी तवारीख से भी मिलती है कि राव "बीकाजी" राठौड़ जब खरडेले के चौहानों से लड़ने को गये थे तो वहां के राजा की विधवा बहिन वनके पास ह्या गई थी। जिसे उन्होंने रानी कर के रक्खी। स्रीर उससे जो स्रीलाद हुई वह ज्याहता रानियों की श्रीलाद के वरावर समभी गई। बी-कानेर के कई बढ़े. २ ठाकुर उसी खएडेली के बेटों की झौलाद में सें हैं। गुजरात के प्रसिद्ध तेजस्वी सेनापति वस्तुपालजी ब तेजपालजी विभवाविवाह से उत्पन्न हुई. संतति थे। स्रीर इन्होंने जाति के वैश्य होने पर भी राजपूतों में अन्तर्जातीय

विवाह किया था। प्रावृ के यहे सुन्दर मन्दिर इन्हीं के यनवाये द्वप हैं इन्होंने "जालोर" के ठाकुर आशाजी की पुत्री "सोढादेवी" के साथ विवाह किया था। उदयपुर के प्रसिद्ध महाराणा हमोर्रासहजी ने जालोर के मोनगरा ( चौहान ) राव मालदेव को विधवा पुत्री ( एक भाटी राज-पूत की विधवास्त्री) से विवाह किया था। इस सोनगरी रानी से राणाजी के पुत्र ( राणा खेतसी ), का जनम हुआ था तत्पश्चात् इसी रानी के प्रयत्न से वे सन् १३३४ ई० के श्रासपास चितोड पर फिर श्रपना श्रधिकार प्राप्त कर पाये थे। यह घटना उस समय की है जब चितीह की दिल्ली का यादशाह सुलतान अलाउद्दीनखिलजी (१२६४-१३१६ ई०) में कभी की छीन खुका था। मालदेव सोनगरा दिल्ली की भोर से चितोड़गढ़ का शासक था और हम्मीर केलवाडे में निवास करता हमीर की संतति चित्तीड़ की राजगद्दी पर बराबर बैठती रही। मारवाड़ के राठोर "राव टीडार्जा" युद्ध में से जालोर के यालेसा चौहान "राजा सांवतसी" को हराकर उसकी श्रत्यन्त ह्यवती "रानी सवली" सीसोदणी को ले आये। इस रानी से रावजी के "कानस्देव" हुन्ना जो दूसरी रानियों के पुत्रो के होते हवे भी रावजी के पीछे सं० १४१४ वि० में राज्य का मालिक यना । जोधपुर के महाराजा उसी विधवाविवाह (नाता-करेवा) की सन्तति राव "कान्हड्देव" राठोड् के वंशज हैं"।

१-देखो बीकानेरानरेश सर गंगासिंहजी बहादुर की राप्य जुविखी महोत्सव सं • १६६६ वि० के भवसर पर राज्य की सहायता से छुपा ''विकानेर राज्य का इतिहास'' प्रष्ठ १० पंक्रि १३.

यह इतिहास से सिद्ध होता है कि ७ वीं शताम्दों में जब "मीरकासिम" का सिंध पर मुसलमानी हमला हुआ तबतक हिन्दू लोग भारत से मका तक यात्रा करते थे और मन्केश्वर महादेव की पूजा कर वहां से मुसलमानियों को व्याह कर भारत में ले बाते थे। जब मका का हिन्दू तीर्थ मुसलमानों हारा करई नए कर दिया गया तब से हिन्दु औं का मका में जाना आना बन्द हुआ और तभी से मका में मुसलमानियों के साथ विवाह शादियां बन्द हुई।

एक नहीं हमारे पास संकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जिनसे यह
स्पष्ट सावित होता है कि राजपूत राजा श्रम्सर मुसलमानियों
को घर में डांल लेते थे श्रीर सरदारों में घांट देते थे परन्तु
इससे न कभी भी जातिबहिष्छत नहीं होते थे। यहिक उनकी
संतान श्रसली हिन्दू मानी जाती थी। प्राचीन समय से गुद्धि
को प्रथा जारी है श्रीर राजपूत इतिहास में १२ वीं शतान्दी
में इसका रूप यह कराकर तालाव खुदवाना या नदी में सान
श्रादि था। श्रीर जो कोई यह में समिमिलत हो जाता तथा
तालाव में स्नान कर लेता था, या गंगा यमुना स्नान कर लेता
था वही शुद्ध हो जाता था। १२ वीं शतान्दी में श्रजमेर का
प्रसिद्ध "श्रनासागर" इस शुद्धि का उदाहरण है। श्रजमेर के
"श्ररणीदेव" राजा ने यवनों को जीत कर उनको मार भगाया
था श्रीर उनसे श्रपवित्र हुई भूमि की तथा मन्दिरों की शुद्धि
के उपलक्ष्य में ही यहां यह रचाकर यह तालाय खुदवाया था।

१६ वीं शतान्दी में पोच्यु गीज़ लोगों ने हिन्दुओं को जब-रन ईसाई बनाया था पर बाह्मणों ने उन्हें पुनः शुद्ध कर लिया। परन्तु पीछे के दिल्ली बाह्मण इस शुद्धि की बात को भूल गये इस वास्ते अवतक हजारों ईसाई इस वात पर ईसाई बने वैठे हैं कि ईसाइयों ने अपनी डवल रोटो उनके कुओं में डाल्हीं श्रीर लोगों ने श्रनजान में पानी पीलिया बस मूर्ख परिस्तों ने (फतवा) व्यवस्था देदी कि ''यह श्रशुद्ध होगये श्रव श्रुद्ध नहीं हो सकते, हिन्दू नहीं वन सकते"। परन्तु दूसरे स्थलों के पेसे मूर्ख नहीं थे। वंगाल में शुद्धि होती थी। 'रूप और सनातन' ढाके के नन्वाब के लड़के थे। वे प्रभु गौराङ्गदेव के शिष्य हुए श्रीर हिन्दूं बनाये गये। प्राचीन इतिहास बताता है कि पहिले सब वैश्य चत्रिय थे श्रीर इनमें श्रन्तर्जातीय विवाह होता था। श्रोसवालों में "रत्नप्रसुद्दरिजी" के प्रभोव से "श्रोसिया" ( मारवाड़ ) की नगरी के सब बाह्मण, राजपूत झौर माहेश्वरी से लेकर चांडाल पर्यन्त श्रोसवाल वन गये। श्रोसवालीं की गोतें अंडारी, कोठारी, महता ऋदि संब माहेश्वरियों से श्रो-सवाल वनने के द्योतक हैं। इनमें बलाई गोत्र भी है श्रीर वे श्रव भी "वृं लिया" कहलाते हैं। चंडाल्या गोश्र इसी वातका द्योतक है कि इनके पूर्वज शंगी थे, परन्तु श्राज सब एक दर्जे में बराबरी के श्रोसवाल हैं। कोई नीच ऊंच नहीं माने जाते।

सिरोही के शान्तिनाथजों के मंदिर के अन्दर की एक पीतल की मूर्ति के ऊपर संवत् १४२४ माघ वदी ६ का लेख है जिससे पाया जाता है कि ऊकेश ( ओसवाल ) वंश के बलाई गोत्र के "साह जस्सा" उसकी एक स्त्री "नोरू" दूसरी स्त्री "टेपू" उसका पुत्र "साह जावड़" आवक और उसकी भार्या "जैतलदे" इस सव परिवार ने मिलकर धर्मनाथ का विम्य वनवाया और उसकी प्रतिष्ठा "सरतर गच्छ" के भ्री "जीनि चन्द्रसुरिजी" ने कराई। इस लेख में ये वलाई गोत्र के महाजन

लिखे हैं इससे सिद्ध होता है कि श्रोसा नगरा (श्रोंसिया) के सब के सब जैनी हुये थे। इसी प्रकार महेश्यान, श्राप्रवास श्रादि श्राष्ट्रितिक वेश्य कहलाये जाने याले राजपूत कालतक यीरता के कार्य्य करते थे श्रीर राजपूतों से ही यह वेश्य बने हैं।

माहेश्वरियों की छांपं-मन्त्री, अट्टब्र, रेवड्रा, टांवरी ऋदि राजपूत और खोसवालों से माहेश्वरी यनने की मिसालें हैं। पहिले गुण कर्म स्थभावानुसार वर्ण थे। समृद्द के समृद्र दूसरा वर्ण यदल लेते थे और एक ही परिवार में एक ही पिता के पुत्र भिन्न २ वर्णों के होते थे। ब्रह्मपुराण के श्रम्पाय २२२ में लिखा है—

श्रूद्रोऽप्यागमसम्पन्नो द्विजो भवति संस्कृतः । बाह्मणो वाऽप्यसद्वृतः सर्वसंकरन्नोजनः ॥ स बाह्मण्यं समुत्सुज्य श्रूद्रो भवति तादशः । न योनिनाऽपि संस्कारो न श्रुतिर्माऽपि सम्ततिः ॥ कारणानि द्विजत्यस्य वृत्तमेव तु कारणम् । वृत्ते स्यितस्य स्ट्रोऽपि बाह्मण्यं च गव्स्नृति ॥

श्रयांत् श्रुप्त संस्कार तथा वेदान्ययन युक्त सद्ध भी श्राह्म हो जाता है श्रीर दुराचारी श्राह्मण श्राह्मणत्व की छोड़ कर सह हो जाता है। जन्म, संस्कार, संतान ये सप दिश्र वनाने के कारण नहीं हैं प्रत्युत श्राचार ही मनुष्य की श्राह्मण वना देता है। श्रुद्ध भाजार युक्त सद्ध भी श्राह्मण वन जाता है। किन्तु हन सब प्रमाणों के होते हुए भी कुछ प्राचीन विवारों के धर्म धुरन्वर राजपूत राजा श्रुद्धि का गुन्त रूप में विरोध करते हैं।

वादशाह अकवर के समय तक हिन्दुओं में वल था श्रीर चे जाति पांति के बन्धनों को श्रधिक नहीं मानते थे। मैं प्रसिद्ध राजामानसिंहजी जयपुरवालों का ही उदाहरण देता हूं जिन्होंने चड़े २ मानमन्दिर वनवाये थे श्रीर कावुल तक फतेह किया था। राजामानसिंहजी ने वंगाल के राजा "प्रतापादित्य" पर च-ढ़ाई की श्रीर जब उसे जीत कर वापिस लीटे तब कचिवहार पहुंचे श्रीर कुचविद्दार के राजा जो राजपूत नहीं थे वरन खत्री कहलाते थे और जिनके लिये ख्यानों में "खानन" जानि लिखा हुआ है उसकी पुत्री से विवाह कर लाये । वह कुचविहार की होने से जयपुर में महारानी "कूचेनीजी" कदलाई और उनसे जो कुंचर हुवा उसका नाम "सक्कसिंह" रक्खा गया। श्रीर उनको जागीर में ''घूला" का प्रसिद्ध ठिकाना दिया गया । यद्यपि पिछले राजपुत श्रयतक 'क्रचविहार'' वालों को श्रसली राजपूत नहीं मानते परन्तु उसी सम्बन्ध से उत्पन्न हुई सन्तति श्राज दिन तक जयपुर में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जयपुर में "घुला" का ठिकाना टीकायत ठिकाना माना जाता है और दर्बार में ''राज्ञावतों'' में सब से पहिली गद्दी इन्हीं की लगती है। ऐसे भी अनेक उदाहरण मिलते हैं कि हिन्दू राजाओं ने मुसलमानियों से विवाह किया पर उनकी सन्तान हिन्दू ही रही। श्रव तक ऐसा होता रहा है। दो एक श्राधुनिक रिया-सतों की मिसालें दी जाती हैं, जिससे राजपूतों की मानसिक 📭 वस्था विवित हो जायगी। मध्यभारत में एक रियासत 🕏 जिसका नाम राजगढ है। इस रियासत के "राजा मोतीसिंहजी" मुसलमान हो गये थे श्रीर श्रपने को नव्याव कहने लग गये। इनको पूर्व विवादिता स्त्री हिन्दू थी श्रीर पिछली मुसलमान। किन्तु रियासत का धर्म हिन्दू ही रहा और मुसलमानी से जी

कु वर पैदा हुआ उसका नाम दिन्दुवानी ढंग का "बलयन्त-सिंह" रक्ला गया । श्रीर वहैसियत दिन्द् के बह राजगई। के मालिक हुये । इसी खानदान में हाल ही में महाराज किशोर-सिंहजी जोधपुरवालों के पीत्र महाराजकुमार शोमसिंहजी का विचाह हुन्ना है यानी स्वर्गीय सर प्रतापसिंहजी ईंडरनरेश के आई के पोते का विवाह हुआ है। दूसरी मिसाल फाटियायाट की रियासत "जामनगर" की लीजिये। यह प्रसिद्ध राजपूत रियासत है झौर जोधपुर के महाराजा "सुमेरसिंहजो" का विवाह सन् १६२५ ई० में यहीं हुआ थां। किनेट के प्रसिद्ध भारतीय खिक्राड़ी महाराजा "रणजीतसिंहजी" इसी रियासत के राजा हैं। इन्हीं महाराजा "रणुजीतसिंहजी" के दादाजी "विभाजाम" ने मुसलमानी से विवाह किया और उससे "जस्ताजाम" नामक पुत्र उत्पन्न हुन्ना जो "विज्ञाजाम" के उत्तराधिकारी बहैसियत हिन्दू के बने, और इन्हीं मुसलमानी के पेट से उत्पन्न हुए "जस्साजाम" ने राजपुतों में ३ विवाह किये, श्रीर उनके बाद महाराजा रणजीतसिंहजी गद्दी पर येंटे। इन "जस्साजाम साहव" को प्रिन्स "कालीवा" भी कहते हैं। महाराजा रणजीतसिंहजी जो उनके उत्तराधिकारी हैं वह सर्व-श्रीष्ठ राजपूर्ती में माने जाते हैं श्रीर यादववंश की जाड़ेचा शाखा के कुलतिलक हैं। इन्होंने हाल ही में सन् १६२७ ई० की २३ अप्रेल की अपनी राजधानी जामनगर में राजपूत राजा महाराजाओं का यहा जल्ला करके महाराजा 'पटियाली को जो द० पीड़ी से जार कहलाते थे उन्हें वापिस राजपूत जाति की भारी खांप में सम्मिलित किया। इस राजपूत शुद्धि संस्कार में राजपूताने के राजाधिराज शाहपुरा, रावसाहब खरवा, अचरोल ठाकुर साहव आदि कई रईस उपस्थित थे।

१६ वीं शता दो में जय सिन्ध के मुसलमानी हमले से भाटी राजपूत मुसलमान वना लिये गये थे, तव जैसलमेर के भाटी राजपूत महाराजा "श्रमरसिंहजी" ने काशी से परिदर्ती को वुलाकर एक वट्टा यद्व रच कर "श्रमरलागर" वंधवाया जो श्रव तक विद्यमान है श्रीर इस यह में जो कोई मुसलमान श्रागया श्रीर "श्रमरवन्ध" में स्नान कर गया वे सब हिन्दू बना लिये गये । यही शुद्ध हुये भारी राजपुत श्रव श्री प्ठराजपुत माने जाते हैं श्रीर इनके साथ सब विवाहसम्बन्ध करते हैं। तात्पर्य लिखने का यह है कि मुसलमान फिरसे हिन्दू वनाये जाते थे। कोई हिन्दू मुसलमानियों से विवाह करने पर जातिच्युत नहीं किया जाता था। जिस हिन्दू का मुसलमानी से विवाह होता था उसको संतति हिन्दू ही रहती थी। इस समय यह ग्रद्धि फेवल जातिप्रवेश संस्कार है। जाई २ ग्रापस में मिल रहे हैं। समक्ष में नहीं श्राता कि मुसलमान झाई व कुछुकां-ग्रेसी नेता इस सनातन शुद्धि से इतने क्यों विगड़े हैं श्रीर इसके कारण हिन्दू मुसिलम ऐक्य के भंग होने का भाँटा भय क्यों दिखला रहे हैं ? इम ऊपर यतला चुके हैं कि हमारे पूर्वज तो सदा से शुद्धि करते आही रहे हैं यहांतक कि मुसलमानों के राज्य में भी कई हिन्दू धार्मिक गुरुश्रों ने मुसलमानों को हिन्दू चनाया ।

हैदरावाद निज़ाम के हिन्दू दोवान हिज एक्सेलेन्सी महा-राजा "सर किशनप्रसादजो" के खानदान में तथा अन्य वहे २ हिन्दू रईसीं के यहां मुसलमान कियों से विवाह करने की प्रथा जारों है। सिंध के "सोढ़ा" राजपूर्तों का यह रिवाज है कि मुसलमानों की खड़कियां ले भी लेते हैं और दे भी देते हैं। पहिले गुजरात में भी इसी शकार की प्रया जारी रही। इन सिन्ध के सोड़ों का गहरा संबन्ध खय तक राजपुताना के राजपूतीं के उद्यक्तलों से हैं। जोधपुर राज्य के रिजेन्ट स्वर्गीय महाराजा सर प्रताप के दोहिंत्र घेड़ा ठाकुर साहय का विवाह उमरकोट ( सिन्घ ) के सीढा राजघराने में सं० १६७३ में हुआ था। सुगलों के राज्यकाल में राठोगों ने कई बार मस-लमानियों को ला लाकर अपने सरवारों को बांट दीं। मार-वाड के "ग्रमरसिंह" राठौड़ वादशाही शाहजादी की ले श्राये। जयपुर वाले "मनोहरपुर रावजी" "फर्रससियर" यादशाह की अवा की उड़ा लाये थे। कायमखानियों की ख्यात में लिखा है कि "मएडोर" के "राव जोघाजी" जो जोघपुर महाराज के पूर्वज हैं, उन्होंने, अपनी पुत्री "सीताबाई" की कायमखानी की त्या-ह्दी थी। क्योंकि वे कायमखानियों के नाममात्र के मुसलमान हो जाने पर उनको मुखलमान न मान कर श्रपने राजपूत जाई ही मानते थे। श्रीर उस समय के कायमसानियों की चीहान होने का बढ़ा अभिमान था और अधिकांश को अब भी है श्रीर वे राजपूती रीति रस्मों से ही रहते हैं। स्वर्गीय जोधपुर नरेश महाराजा सुमेरसिंहजी ने श्रपने विवाद के उपलद्य में सन् १६१८ ई० में जो बृहदुभोज श्रपनी प्रजा को दिया था उसमें श्रुद्ध राजपूत श्रीर कायमलानी राजपूतों को एक ही पंक्ति में विठाकर भोजन कराया था श्रीर जोधपुर के सरदार-रसाले में श्रव भी शुद्ध राजपूत श्रीर काषमखानी एक ही मटके से पानी पी लेते हैं श्रीर एक दूसरे को पिला देते हैं। श्रीर सव कायमखानी श्रपने नामों के साथ राजपूत खांपें (पंवार, ची-हान, राठौड़ श्रादि )लगाते हैं। हमें श्राशा है कि राजपूताने के राजपुत इन उदाहरखों से लांश उदा कर कार्यमखानियों को शुद्धि-चन्द्रोदय🌭-

;GARARRARARARARAR



गुजरात में शुद्धि श्रांदोलनकर्ता व्याख्यान-वाचस्पा राज्यसन सम्दर चात्मारामजी बहादा.

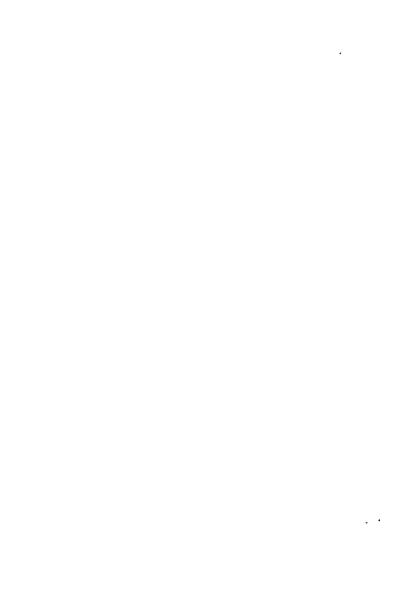

शुद्ध करके मिलालेंगे। पटियाला के महाराजा ने महारानी l'lorence (फलोरेंस) से विवाह किया था । कपूर्यला, जींय, टिकारी, पद्दू कोटा के महाराज तथा पंजाबकेसरी रखजीतिसिंहजी के पुत्र महाराज दिलीपसिंहजी ने श्रंगरेज़ी मेमों के साथ विवाह किया था। श्रीर सैकड़ों सिक्ख क श्रायंसमाजी शी मुसलमान व ईसाइयों को शुद्ध कर उनसे विवाह-सम्बन्ध कर लेते हैं, श्रीर सनातनी हिन्दुश्रों का इन्हीं श्रायंसमाजी श्रीर सिक्खों से वही विवाहसम्बध जारी है। श्रत: एक प्रकार से शुद्धि की प्रथा वास्तविक रूप से सब हिन्दू मान रहे हैं।

श्राधुनिक युग में महिं दियानन्द ने ही इस काम की किया। सबसे पहले उन्होंने "श्रल खधारोजो" को देहरादून में श्रद्ध किया था श्रीर श्रद्धि की लहर को ज़ोरों के साथ चलाने वाले येही हैं। धर्मवीर पं० लेखरामजी, पं० गुरुदचजी, शहीद स्वामी श्रद्धानन्दजी तथा राववहादुर मास्टर श्रात्मारामजी व महात्मा हंसराजजी, पं० भोजदचजी ने कई मुसल मानों को शुद्ध किया। उन्होंने कई श्रंप्रेजों को भी शुद्ध कर हिन्दू बना लिया। स्वामी विवेकानन्द, खामी रामतीर्थ श्रीर डाक्टर केशवदेव शास्त्रों ने अमेरिका तक में जाकर शुद्धियां कीं। इस जर्मनी श्रीर इंग्लेंड की लड़ाई ने भी भारतवासियों में से छुश्राछूत मिटाने में बड़ो भारी सहायता पहुंचाई। हज़ारों राजपूत चित्रय राजे महाराजे सात समुद्र पार थूरोप गये श्रीर ४ वर्ष तक श्रंगरेजों के साथ कंचे से कंचे मिला कर जर्मनी से लड़े श्रीर खानपान वर्षेरह में कोई भी छुशाछूत नहीं मानी श्रीर भारत में घापस लीटने पर किसी जाति ने चूं तक नहीं किया।

इनके साथ श्रन्य द्यारी लाखी हिन्दू श्रव समुद्रयात्रा कर के श्रानये श्रीर वरावर श्रपनी २ जातियों में सम्मिलित हैं। इससे भी शुद्धि श्रान्दोलन में वड़ी सहायता मिली। क्या उप-रोक प्रमाणों के होते हुये भी हमारे राजपूत सरदार शुद्धि का विरोध ही करते रहेंगे!

कैसे अंघेर की वात है कि स्वयं मुसलमान सानसामों के हाथ का भोजन खाते हैं। श्रंगरेज़ों के होटलों में जाकर टहरते हैं। श्रंगरेज़ ख़ियों तक से गुप्त सम्यन्य रखते हैं। परम्तु ग्रद्धिका प्रश्न झाते ही धर्मधारी बैप्लव बनकर ऋपनी प्राचीन कुलमर्यादा के विरुद्ध श्राद्धि श्रान्दोलन का विरोध करते हैं। जो दिन रात चर्ची का घी. श्रीर गोमांस तक अभारेजों की देवलों पर खाते फिरते हैं जरा सोच समभ कर श्रुद्धि का विरोध करना चाहिये। परमात्मा इमारे राजपूत सरदारों की सुदुद्धि दे जिससे वे माहेश्वरी कुलभूपण परम वैष्णुव दानवीर सेठ जुगुलिकशोरजी विरला सुपुत्र राजा वलदेवदासजी पिलानी वाले जिन्होंने लाखीं रुपयों का हिन्दू जाति के हितार्थ पुरुष किया है श्रीर जिनके भ्राता श्री घनश्यामदासजी विरला एम, एल. ए. की देशभक्ति. हिन्द्-संगठन श्रीर दलितोद्वार पर सारा भारत मुग्ध है तथा श्री॰ राजा दुर्गानारायणसिंहजी तिर्वानरेश, राजा रामपा-लसिंहजी नरेश कुरी सुवैली, राष्ट्र वर राजस्थानकेसरी गोपा-लंसिहजी खरवानरेश तथा श्रार्थ्याजा सर नाहरसिंहजी वर्मा राजाधिराज शाहपुरा तथा उनके सुपुत्र महाराजकुमार साहब डम्मेद्सिंहजी, गलयनी ठाकुर केप्टेन केसरीसिंहजी देवड़ा. पीह राक्रर किशनसिंहजी राठोड तया अन्य उत्साही राजाओं

## शुद्धि चन्द्रोदव <sup>१७०</sup>



दानवीर सेठ जुगलकिशोरजी विद्ता

व डाकुरों तथा रईसों व सरदारों, जिनका कि नाम में यहां स्यानाक्षाव से उल्लेख नहीं कर सकता, का अनुकरण कर हिन्दूजाति के अन्दर नवजीवन फूकनेवाले छुद्धि के आन्दोलन में तन, मन, धन से आग़ लें और सेक़दों व्यों से विछ्ट्टे हुये आइयों से अरतमिजाप करें।

#### शुद्धि न करने से हानियां

शुद्धि न करने से भारत को क्या २ हानियां उठानी पड़ी हैं, यह हम हमारे बीर राजपूतों को बतलाना बाहते हैं ताकि वे फिर कभी श्रक्ता विरोध न करें।

हम प्रथम श्रद्याय में सिद्ध करचुके हैं कि एतित हिन्दुश्रों की ही नहीं वरन मनुष्यमात्र की चाहे वह किसी
धर्म, देश, जाति या वर्ण का हो शुद्धि होसकती है श्रीर इस
प्रकार की शुद्धि शास्त्रसम्मत है श्रीर ऐतिहासिक प्रमाणों
से भी सिद्ध है। इस श्रद्याय में हम यह भी वतला चुके हैं
कि मुसलमानी काल में राजपूत, सिक्ख तथा मरहटों ने
शुद्धियां की, परंतु हमारे दुर्भाग्यवश शुद्धि उस समय श्रनेक
विच्न-वाधाओं के कारण उतने ज़ोरसे नही सकी जितने ज़ोर
से होनी चाहिये थी। उस समय यदि शुद्धि का काम ज़ोरों
से बलता तो शाज हिन्दू-जाति की यह शोचनीय श्रवस्था
न होती श्रीर न हमारे सामने हमारे इतने शत्रु ईसाई श्रीर
मुसलमानों के रूप में इष्टिगोचर होते। मुसलमानी काल में
कई छुवाछुत मानने वाले, राजनीतिविद्दीन श्रविद्यांघका,
में गर्फ हिन्दू धर्म की दुहाई देने वाले ग्राह्मणों ने श्रुद्धियां करने

से इन्कार कर दिया और हिन्दू धर्म के द्वार पर श्राये हुये लोगों को धक्के दिये श्रीर ज़रा २ मे ह्यू लेने, संघ लेने श्रादि के वहाने बना २ कर लोगों को जातियों से च्युत फर कर तथा विधवाशों पर श्रत्याचार कर कर उन्हें घर से वाहर निकाल उनकी विधमीं बना दिया, जिमसे वेश्रीर उनकी संतित सदा के लिये हमारी शत्रु बन कर श्रायं सम्यता का भीपण हास करने लंगी। यदि उस समय के पंडित ब्राह्मण एस प्रकार की संकीर्णता न करते तो श्राज भारत का इतिहास श्रीर का श्रीर होता। हम अपने ही देश में बेगाने गुलाम न रहते श्रीर सारे संसार में बक्रवर्ती शार्य स्वराज्य की ध्वजा फहराती। इस संकीर्णता श्रीर शिह्म में बेगाने गुलाम न रहते श्रीर सारे संसार में बक्रवर्ती शार्य स्वराज्य की ध्वजा फहराती। इस संकीर्णता श्रीर शिह्म न करने के कारण क्षिन्दू श्रायं ज्ञाति की कितनी महान हानियां उठानी पड़ी हैं, उनका श्रन्दाज़ा नहीं लगाया जासकना। इसी विपय में "शुद्धि समाचार" में पंडित "रमेशचंद्रजी त्रिपाठी" श्रपने विद्यत्तापूर्ण लेख में इस प्रकार लिखते हैं:—

१-जिस समय की यह घटना है, उस समय यक्काल की राजधानी गीड़ नगरी थी। उस समय इसके अधीरवर थे सुलतान सैयदहुसैन शाह। उनके चार वेगमें और बहुतसी लड़िक्यां थीं। दो जेठी शाहजादियां, जो उमर पाकर विवाह योग्य हुई तो उनके योग्य वर मुसलमानों में न पाकर सुलतान की निगाह उ वे कुल के हिन्दुओं को ओर गई। यक्काल के बड़े २ ज़मीदारों को साल में कम से कम एक वार नज़राना लेकर सुलतान की खिद्मत में हाज़िर होना पड़ता था। एक टक्तिया के बाह्मण राजा अपने दोनों नवयुवक पुत्रों को लेकर राजधानी में आये। दोनों कुमारों की अनुठी सुन्दरता देस कर

सुलतान की इच्छा इन्हें दामाद बनाने की हुई। दोनों राजकुमार जय वे नगर में भ्रमण करने के लिये निकले थे, पकड़
कर हिरासत में ले लिये गये और इन कुमारों के पिता राजा
मदनजी को श्रकेले में बुलाकर सुलतान ने फरमाया—'तुम्हारे
पुत्र इसलिये पकड़ लिये गये हैं कि उनके साथ मेरी दोनों
जेठी शाहजादियों की शादी होगी। यह शादियाँ यदि तुम
चाहो तो हिन्दू रोति नीति से भी कर सकते हो। पर यहि
तुम पेसा करना स्वीकार न करोगे तो मुसलमानी रीति के
श्रातुसार इनका निकाह हो जायगा।' मुसलमान की लड़कियों के साथ हिन्दू रीति नीति से भी शादियां हो सकती
हैं, यह बात राजा मदनजी की समक्ष में न आई और आखिरकार दोनों राजकुमार मुसलमान बना । लिये गये और
निकाह पढ़ाये गये ,श्रीर वे राजकुमार विरकाल के लिये
हिन्दू-धर्म से च्युत होगये।

२—राजा गणेश वङ्गाल के एक पराक्रमी राजा होगये हैं।
गीड़ की गद्दी के लिये अज़ीमशाह और उसके भाई में परस्पर
इन्द्र चलता था। राजा गणेश ने अज़ीमशाह का पण लेकर
उसके भाई को परास्त किया। इसके कुछ समय शाद अज़ीमशाह की मृत्यु होगई। राजा गणेश ने गौड़ की गहो अपने
कब्ज़े में की और जीवनपर्यन्त उसके अधीश्वर रहे। जब वे
गीड़ के सिंहासन पर आरुढ़ हुए तो उस समय पूर्व सुलतान
की एक परम सुन्द्री कन्या आसमानतारा थी। आसमानतारा
और।राजा गणेश के नवयुवक कुमार यह में परस्पर प्रेम
हो गया। जब राजा गणेश का जीवनान्त हुआ तो आसमानतारा ने राजा यह से हिन्दी-रीसवुसार विवाह करने का

प्रस्ताव किया और यह ने घड़े २ पिएडतों को इकट्टा कर इसकी व्यवस्था मांगी, पर पंडित लोग इसकी व्यवस्था न कर सके श्रीर श्रन्त में यह ने मुसलमान वनकर श्रासमानतारा के साथ निकाद किया था। वह धनोपार्जन की श्रिप्तलाया से बङ्गाल को राजधानी गोंट नगर में श्रामा श्रीर श्रुपनी योग्यता से ग्रासन:कार्य्य में एक उद्यपद पागया।

कालाचाँद परम धर्मशोल व्यक्तिथा। यह प्रतिदिन प्रातःकालः श्रीर श्राहिक छत्य के लिये खुलतान के महल की वराल वाली सहक से नदी की श्रोर श्राता था। उसे रोज श्रांख भर निहा-रते निहारते सुत्ततान को प्यारी कन्या दुलारी उसकी सुन्दरता पर श्रासक हो गई श्रौर उसको सूचना वेगम को दे दी। उक् ब्राह्मणुकुलोद्भव जंवाई की कल्पना कर वेगम और सुलतान दोनीं फूले न समाये। कालाचाँद के सामने प्रस्ताव पेश किया गया। पर स्वधर्मानिमानी कालाचाँद ने नाक-औं सिकोड़ इसे अस्वीकार कर दिया। अन्त में सुलतान के क्रीध के वशीभृत ही कर कालाचाँद गिरफतार कर लिया गया और इसे प्राण-द्रग्ड की श्राज्ञा मिली। जब यह वध स्थान पर पहुंचाया गया तो मुलतान की शाहज़ादी दुलारी दीड़ कर उसके गले से लिपट गई श्रीर रोकर जल्लादों से बोली—''पहले मेरे गले पर खुरी चलाश्री।" जो काम सुलतान का प्रस्ताव श्रीर श्रतुल धन-सम्पत्ति का प्रलोभन न कर सका था वह काम इस घटना ने ज्ञणभर में कर दिखाया। कालाचाँद इस माया से मोम की भांति पिघल कर श्रामने निश्चय से टल गया श्रीर हिन्दू रीति नीति से दुलारी का पालिशहण करना उसने स्वीकार कर लिया, पर एक मुसलमानी के साथ हिन्दू-रीत्य उसार व्याह

करानेवाले परिडत वहां न मिले। अन्त में कालाचाँद जगदीश-पुरी गया और सात दिन तक निर्जल एवं निराहार रह कर मन्दिर के दरवाज़े सत्याग्रह करके वैद्या, पर पुजारियों ने विवाह की व्यवस्था देना तो दूर उसे मन्दिर के अन्दर भी प्रविष्ट न होने दिया। अतप्व आलिरकार कालाचाँद हिन्दू-जाति और हिन्दू-अर्म को शाप देता हुआ वापस लौटा और मुसल-मान होकर दुलारों के साथ शादी करली। फिर उसने अपने जीवन का उद्देश्य जवरदस्ती हिन्दुओं को मुसलमान वनाना व हिन्दू देव-मन्दिर तोड़ना आदि बना लिया इस कालाचाँद के कारण हिन्दू-जाति को असीम चृति पहुंची और कालाचाँद के बदले लोग इसे 'काला पहाड़' के नाम से पुकारने लगे। कालाचाँद का मुसलमानी नाम महमूद फर्मू ली था।

४-कालीदास गजदानी कुलीन हिन्दू थे। वे वङ्गाल के अन्तिम सुलतान के प्रधान मंत्री थे। गजदानी साहव सुन्दर थे और उनका शरीर सुड़ील था। सुलतान की क्षवती कन्या का जी इनके स्वरूप पर ललचा गया, परन्तु वह किसी प्रकार भी उन्हें अपने प्रेमपाश में न जकद सकी। इसलिये शाहजादी ने नौकरों द्वारा अलाद्य पदार्थ जिलाकर गजदानी साहव को धर्मश्रष्ट किया और अन्त में इसकी उन्हें सूचना भी देदी। गजदानी साहय फिर शुद्ध हो कर दिन्दू धर्म में आ सकते हैं इसका उन्हें वहां के पिउदों से भरीसा नहीं मिला और अन्त में वे मुसलमान हो कर उसशाहजादी के प्राण्यति वने।

शाही जमाने की उपरितिबित घटनाओं से मेरा मतलब यह नहीं कि लोग उसी प्रकार प्रमिलीला में फंस जायं, पर मेरा कहना सिर्फ़ इतना है कि यदि उस समय शुद्धि-व्यवस्था के लोग विरोधी न होते तो न तो व'नभूमि में श्रांत चारीं
श्रोर मुसलमान हो मुसलमान दिखाई पढ़ते श्रांर न हिन्दुस्तान
हो में हिन्दुशों के दुश्मनों की तादाद इतनी यढ़ गई होती।
मैं तो चाहता हूं कि हिन्दू जाति श्रव श्रपना हाज़मा दुरुस्त
करे श्रोर सिदयों के विद्धुदे हुए वन्धुश्रों को तो गले लगावें
हो, साथ हो श्रम्य लोगों को भी, जो हिन्दू धर्म को शरण में
श्रांकर चिरशान्ति प्राप्त करने के इच्छुक हैं, श्रपनावे। में तो
समभता हूं उस समय जय यशस्वी चन्द्रगुप्त सेन्युक्स को पुत्री
स्कशाना पर श्रासक्त हो गया था, श्रायं चाणक्य ने रुकशाना
को श्रद्ध कर दोनों का पाणिग्रहण हिन्दू रोति नीति से कराकर हिन्दू-जाति को वड़ी भारो सेवा को थी। यदि वे ऐसा
न करते तो इतने बड़े सम्राट् के मुसलमान बन जाने पर न
जाने हिन्दू-जाति की फितनी वड़ी हानि होती।

श्रन्त में मेरा निवेदन हिन्दू जाति के हितैपियों से केवल इतना ही है कि 'शुद्धि' शास्त्रविरुद्ध नहीं है । इस समय हिन्दू जाति पर महान संकट उपस्थित है। श्राज हिन्दू जाति के जीवन-मरण का प्रश्न है, इस जाति पर चारों श्रोर से यवन. ईसाहयों के श्राक्रमण हो रहे हैं। हिन्दुस्तान की विधमीं जातियां इसका सर्वनाश करने को तुल पड़ी हैं। सरकार भी हमारी नहीं है। ऐसी श्रवस्था में लकीर पीटते रहना युद्धिमानी नहीं, ऐसे विकट समय में रुढ़ियों को धर्म धर्म कहकर चिल्लाना धर्म का दिवालियायन है। श्रतः 'श्रायद्काले मर्यादा नास्ति' के स्त्र को लेकर श्रुद्धि का श्रव फ्क दो श्रीर इस विशाल हिन्दू जाति श्रीर हिन्दू संस्कृति की रत्ना करो।

#### श्रो३म्

# शुद्धि-चन्द्रोदय बुत्युर्थ ह्याध्याय



महाराष्ट्र के शुद्धिप्रवर्तक हिन्दूधर्म-रचक वीर शिवाजी महाराज

(१)

राजत अख़रह तेज झाजत सुबस बढ़ों। गाजत गयन्द दिग्गजन हिये साल को।। जाहि के प्रताप सों मलीन आफताब होत ।
ताप तिज दुज्जन करत बहु ख्याल को ॥
साजि साजि गज-तुरी पैदर कतार दीन्हें ।
भूपन भनत ऐसो दीन प्रतिपाल को ॥
श्रीर राब राजा एक मन में न ज्याऊं अव।
साहू को सराहों के सराहों छत्रशाल को ॥

( २ )

काज मही शिवराज वली हिन्दुवान वड़ाइवे को उर उन्टै। 'भूषण' भू निरम्लेच्छ करी बहै म्लेच्छन मारिवे को रन जूटै। हिन्दु वचाय-वचाय यही श्रमरेश चन्दावत ली कोई ट्रटै। चंद्र श्रलोकते लोक सुखीयहि कोक श्रभाग को शोक न छूटै।

(३)

चिकत चकत्ता चौंकि चौंकि उठै वार वार ।

दिख्ली दहसति चितै चाह करपति है ॥
विलिख बदन निलखात विजेपुर पति ।

फिरत फिरंगिन की नारी फरकति है ॥
कटक कटक काटि कीट से उड़ाये केते ।

भूपण, मनत ग्रुख भोरे सरकृत हैं ॥
रखभूमि लैटे अधकेंटे अरसेंटे परे ।

रुधिर लपटे पठनेटे फरकत हैं ॥

( 8 ) ( \$ {\$ f }

रहत श्रद्धक पै मिटै न छक पीवन की ।
निपट जो नागी डर काहू के डरे नहीं ॥
मोजन बनावै नित चोखे खानखानन के ।
सो नित पचानै तक उद्दर भरे नहीं ॥
उगिलत श्रासी तक सुकल समर वीच ।
राजै राव बुद्ध कर विम्रुख परे नहीं ॥
तेग या तिहारी मतवारी है श्रद्धक तौलों ।
जो लों गुजराजन की गजक करे नहीं ॥

( )

इन्द्रजिमि जम्म पर वाइव सुअम्म पर ।

रावस्य सुदम्म पर रघुकुलराज हैं ॥
पीन निरिवाह पर शम्भ रितनाह पर ।

क्यों सहस्रवाह पर ग्रामद्विजराज हैं ॥
दावा द्वम इंड पर चीता मृगझंड पर ।

भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज हैं ॥

# तेज तिमि रंस पर कान्ह जिमि कंस पर । त्यों म्लेच्छ वंश पर सेर शिवराज हैं ॥

[ भूपण कवि ]

#### शुद्धि और महाराष्ट्र इतिहास

~~6:0:0:0·~

महाराष्ट्र कट्टर हिन्दू-धर्म का केन्द्र रहा है श्रीर वहां पर की हुई निम्निलिखत शुद्धियों का नृत्तान्त पढ़कर हरएक कट्टर सनातनी हिन्दू की श्रांखें खुल जानी चाहियें श्रीर शुद्धि के कार्य्य में तन, मन, धन से लगजाना चाहिये। हमें हुई कि हमारे कट्टर सनातनी देशभक्त वैरिस्टर साव-रकर साहव ने "हिन्दू पद वादशाही" पर वहुत उत्तम लेख खिले हैं, जिनमें श्रकड़वाज़ मुसलमानों को, जो चीर शिवाजी की बुराई करते हैं श्रीर यह कहते हैं कि हिन्दू सदा पिटते रहे हैं, वहुत ही उत्तम पेतिहासिक उत्तर दिये हैं, उन लेखों के पढ़ने से विदित होजाता है कि छत्रपति शिवाजी ने मुसलमानों का दमन कर हिन्दू संगठन किया श्रीर हिन्दू साझाज्य का फिर से सुत्रपति किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने समर्थ गुरु रामदासजी की श्राह्मा से वीजापुर की सेना के बहुत से मुसलमानों को हिन्दू चनाकर मराठा जाति में मिला

लिया। किसी इतिहासकार का मत है कि स्वयं श्रीरक्षज़िय की लड़की उनछे प्रेम की भिक्ता मांगती रही, किन्तु उन्होंने ब्रह्मचर्य वत पालन के कारण श्रस्त्रीकार कर दिया। "माड़क् रिब्यू" में एक लेख छुपा है कि "नेताजी पालकर" नामक च-रवादार की श्रीरक्षज़ेय पकड़ कर लेगया था श्रीर उसे मुसल-मान वना लिया था। वह वीर सेनापतिथा, कई वर्षों पीछे जब वह लीटकर श्राया तब पेशवा के द्वारा वह शुद्ध कर लिया गया।

महाराज शिवाजी के राज्यप्रवन्ध की खास वात अधान मएडल ( Cabinet ) की स्थापना है। इन श्रप्ट प्रधानीं में से पक को "परिडतराव" कहते थे। छत्रपति शिवाजी के राज्या-भिषेक के समय का अर्थात् सन् १६७४ ई० का एक काग्रज़-मिला है, उसमें परिडतराव के कर्तव्यों का उल्लेख इस प्रकार किया है। "परिहतरात्र को धर्मविषयक सभी कार्यों की देख-आल फरनी चाहिये यथा—धर्मशास्त्रों के अनुकुल लोगों का वर्ताव है या नहीं, इस बात की जांच करके दुराचारियों को दराइ श्रीर सदाचारियों का सम्मान करना चाहिये"। शिवाजी महाराज ने धर्म की ३ शालायें की थीं। "१-श्राचार, २-व्य वहार, ३-प्रायश्विच" इन शाखाओं की देखभाल और उनका निर्णय परिइतराव ही करते थे। ये महाराष्ट्र साम्राज्य में धर्म के व्यवस्थापक अर्थात् धर्मसचिव थे। धर्मश्रष्ट तथा अपरा-धियों को दएड देने दिलाने का कार्य्य परिडतराव करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही पहले पहल शुद्धि की प्रथा को अपने राज्य में प्रचलित किया था, इसका एक उदाहरण हमको मिला है। घटना इस प्रकार है—"वजाजी नाइक निस्वालकर" फलटन नामक एक तालुका के कोई बहे भारी

सरदार थे। ये सरदार महाशय वीजापुर में वादशाह "शाह-आदिल" के दर्शर में रहते थे। संयोगवश यादशाह की श्रीर से इनके ऊपर कोई अपराध लगाया गया। शर्ते यह थीं कि . यदि सरदार साहय मुसलमान धर्म की दोन्ना लेवें तो उन पर से श्रभियोग भी उठा लिया जावेगा. उनकी जागीर भी जप्त नहीं होगी श्रीर वादशाह :की लड़की का विवाह भी उनसे कर दिया जावेगा। इस शर्त के अनुसार सरदार निम्बालकर ने मुसलमान धर्म की दीचा ले ली श्रीर घादशाह की लड़की से उन्का विवाह भी कर दिया गया। इसके वाद निम्बालकर महाशय "फलटन" में अपनी जागीर पर चले आये। निस्वालकर की शिवाजी के घराने से घनिप्र मित्रता थीं। श्रत: शिवाजी की माता को इस घटना से यहुत दुःख हुआः। फुछ दिन बाद शिवाजी महराज तथा उनकी माता "जीजीवाई" ने धर्मा-मात्य पिंडतराव से व्यवस्था क्षेकर निम्बालकर की फिर से हिन्दू-धर्म में ले लेने का निश्चय किया श्रीर उनकी सिगना-पुर नामक एक तीर्थक्षेत्र में लेजा कर प्रायश्चित्त कराया। इस प्रकार सरदार वाजीराव निम्वालकर मुसलमान से पुन: हिन्दू वने श्रीर यह वतलाने को कि कोई इस शुद्धि सेशंकान करेशी छत्रपति शिवाजी की पुत्री सुखीवाई का विवाहसम्बन्ध तिम्बा-तकर के वड़े पुत्र से कर दिया। छुत्रपति शिवाजी की जारी की हुई प्रया महाराष्ट्र साम्राज्य के अन्त तक प्रचलित रही। शि॰ वाजी महाराज की मृत्यु के पीछे महाराष्ट्र में चारों श्रोर उपद्रव मचे हुए थे। अनेक लोग किसी प्रलोशन में आकर अथवा अन्याय से मुसलमान हो रहे थे। इनमें से कई एक ब्राह्मण भी थे श्रीर बहुतसे मराठा जाति के मनुष्य थे। इन सकी श्रायश्चित्त करा के शुद्ध कर∶ लिया जाता था। शासनकर्ता

अपनी प्रजा से अनुमोदन हो कर इस काम को करते थे।

ह्वत्रपति साह के शासनकाल में "पृताजी वंडकर" नामक एक

मराठा जाति का मनुष्य ज़वरन मुसलमान बनाया गया था।

यह मनुष्य एक वर्ष तक मुसलमान ही बना रहा। इसके वाद

पहले पेश्वा वाजीराव की सेना जब दिल्ली की बढ़ाई करने
को चली वन उक्त मुसलमान मराठा उसकी सेना में भूती

हो गया और इत्रपति साह महाराज से अपनी शुद्धि के लिये

प्रार्थना की और उसकी इच्छा पूर्ण की गई।

महादेव शास्त्री दिवेकर की पुस्तक "धर्मश्रप्रान चैन ग्रुव्हि करन श्राम्निसंस्कार" के पूर्व रहे से २७ तक में "वजाजी ं नाइक निक्वालकर" "पूताजी विनमाधोजी" "रानोजी धुमाल पाटिल' "तुलजू भट्ट जोशी" "गङ्गाधर रङ्गनाथ किलकरनी" के मुसलमानी धर्म से पुनः हिन्दू धर्म में श्रुद्ध कर के लाने का पूर्ण हुसान्त लिखा है।एक कीकृणस्थ ब्राह्मण को हैदरअली ने राज-नैतिक कैदी के नाते से कारागार में रक्खा था। उसके विषय में आराङ्का की गई थी कि वह आत्मरत्ता के लिये मुसलमान हो ग्या है। अतः अन्त में सव ब्राह्मणीं और पेशवा की सम्मति से वह ब्रह्मण भी शुद्ध कर लिया गया। एक वार एक ब्राह्मण थोले े से मुसलमान वभाया गया श्रीर दूसरा रोग नष्ट होने की आशा से धर्मच्युत हो गया, पर अन्त में पश्चाचाप होने पर बाह्यणों आरे अधिकारियों को सम्मति से वे भी शुद्ध किये गये। इनमें से एक घटना अहमदनगर ज़िले के गांव में हुई थी। श्रीर दूसरी निज़ामशाही के "पैठन" नामक गांव में हुई थी। सवाई माधवराव पेशवा के शासनकाल में भी "नरहरि ररखा-लेकर" नामक एक ब्राह्मणुमुसलमान हो गया था, परन्तु श्रन्त

में उसे पश्चात्ताप हुआ श्रीर उसने किर से हिन्दू-धर्म में ते होने के लिये पेशवा सरकार से प्रार्थना की,उसकी प्रार्थना स्वी-कृत हुई और पेटान के ब्राह्मणों ने उसे ग्रुद्ध कर लिया।

द्वितीय पेशवा श्री वाजीराव उच्चकुल के महाराष्ट्र वाहाण थे। उन्होंने विशुद्ध मुसलमान कुनीत्पन्न "मस्तानी" नामक येगम से, जो हैदरायाद के नवाब की लड़की थी, विवाह किया और उसे पूना लाकर "शनिवार वाहे" में उसके लिये सुन्दर महल बनवा कर उसे अपनी पत्नी बनाकर रक्खा और उससे जी पुत्र "शमशेर बहादुर" हुआ उसका हिन्द ही के समान पालन पोपरा किया। उसका यद्योपवीत संस्कार तक कराने का प्रयत्न किया । अहमदशाह अन्दालो से जो पानीपत की लहाई हुई उसमें यह वीर शुद्ध मरहरा मुसलमानी से खूब बीरतापूर्वक लड़ा श्रीर यवनों के हाथ से बीरगति की प्राप्त हुआ। वाजीराव पेशवा के ३ पुत्र हुए थे। वालाजीराय, राधोवा श्रीर शमशेर वहादुर। वाजीराव ने श्रपने तीनों पुत्रीं को अपनी जायदाद का बँटवाड़ा बराबर २ किया और शम-शेर यहादुर को हिस्से में बुन्देल करड मिला था। अरतपुर में श्रभी तक शमशेर बहादुर की समाधि है। वास्तव में यह ती हिन्दू था, उस जगह भूल से मस्जिद बनी है। वहां मन्दिर बनाना चाहिये था। देखी Rise of the Marahatta power by Ranade, chapter 13 pages 266 to 270,

# शुद्धि चन्द्रोदय

## पंचम ग्राध्याय

दिलत जातियों को ईसाई और मुसलमान होने से बचाओ

सावधान हो सावधान ऋस्तित्व बचाओ । हिन्द् जीवित जाति इसे मत मृतक वनाओ ॥

जारत में स्वाधीनता के सूर्य की लालिमा फिर चमकने लगी है और भारत के दिन फेर फिरे हैं। चारों थ्रोर क्रांति के आसार हिएगोचर हो रहें हैं। धार्मिक वन्धन ढीले पढ़ गये हैं और लोग स्वतन्त्रता से विचार करने लगे हैं। पुराने विचारों के हिन्दू भी अब शुद्धि और दिलतोद्धार में लगने लगे हैं। अतः दिलत भाष्यों से हमारा निवेदन है कि वे अब यवरावें नहीं और जल्दी न करें। जो अक्षुत भाई अपने ऐसे आप कड़े न होकर, अपना धर्माभिमान खोकर ईसाई और मुसलमान होने की धमकी देते हैं, उनसे हमारा नम्र निवेदन है कि न तो ऐसी धमकियों में उनका उद्धार होगा और न ईसाई

मुल्लमान होने से ही उनका वैष्टा पार होगा। उनकी जुस सोचना चाहिये कि उनके दक्षित भाई, जो उनसे सी वर्ष पः हिले कायरता से मुसलमान वन गये, उनकी स्राज दशा ।सुध-रने के स्थान में वर्षी आरी दुर्गति हैं। खाने की रोटी नहीं श्रीर पहिनने को कपटा नहीं। इसी प्रकार से ईसाई वे के वेही सफ्रीद गोरे ईसाइयों के सामने काले आदमी यने हुए हैं। उनकी ने अपने क्रवरस्तानों में दफ्रन नहीं होने देते और न अपने गिर्जी में बरावर वैठने देते हैं। हिन्द-धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। इसमें न तो विदेशी सिद्धान्त है जिससे कि Let the weaker go to the wall" श्रर्थात न तो निर्वलों का नाश किया जाता है श्रीर न "Survival of the fittest" का लिखान्त है जिससे कि "जिसकी लाठी उसकी भैंस" वाली फदायत चरितार्थ होती है और न "Process of natural Selection" का सिद्धान्त है जिससे कि गरीवों को चकी में पीला जाता है श्रीर जो संसार की चक्की में पिसने से यच जाता 😩 उसकी पूजा की जाती है। यह सब काले गोरे का भेद आदि परिच-मी सभ्यता की वार्ते हैं। भाचीन आर्युसभ्यता का ती यहा श्रादर्श है कि निष्काम भाव से निर्वृतों श्रीर दलितों का **उद्धार कर उन्**को सबल श्रात्माभिमानी बनाया जाय । प्रिय दिलत भाइयो ! श्राप मुल्लाश्रों के यहकाने में श्राकर मुसलमान बनने की धमकी देते ही। छी। इस्लाम का १३०० वर्षों का इतिहास संसार में जंगलीपन फैलाने वाला तथा तवाही व बर्वादी ज़ाने वाला सिद्ध हुआ है।

१—इस्लामः में स्त्रियों को कोई इज्ज़त नहीं। स्त्रियों को सिक्ष बेती माना गया है जो सिक्ष वीज डालने के लिये हैं।

इनमें कोई पवित्रता नहीं, सदाचार नहीं। जब चाहा तब तलाज दे दिय। जिसकी बीबी से न पटी चट दूसरी घरमें डाल ली।

२—इस्लाम के सिद्धांत देशद्रोही और समाजद्रोही हैं। उनमें विचारस्वतन्त्रता नहीं, सहनशीलता नहीं। ज्यों हो कोई मुसलमानी हिन्दू चनी खीं ही Law of Apostasy अर्थात् धर्म परिवर्तन के कानून के माफ़िक उसका मुसलमानी पति-पत्नी का संवन्ध दूट जाता है, हिन्दू शास्त्रों में पति-पत्नी का पवित्र संवध कभी दूट नहीं सकता।

३—इस्लाम यामिक स्वतन्त्रता का शत्रु है। जो मुसल्मान धर्म छोड़ना चाहे उसके लिये इसमें क़त्त की श्राह्म है। यह जरासी वात में अपने ही भाइयों को ''काफ़िर'' श्रीर मुर्तद बना देते हैं। स्वयं अपने आई श्रहमदिये फ़िक्ने वालों को पत्थरीं से काबुल में मरवा दिया।

४—इस्लाम के सिद्धान्त जुल्म और गैरइन्साफ़ी की बुनियाद पर हैं। इन्होंने हज़ारी पुस्तकालय जला दिये।

ध्—मुसलमान कमीनेपन से तथा नीच नीतियों से अपने ही पड़ोसियों और वहिनों को वहकाकर भगा लेजाते हैं, इनका सतीत्व नष्ट करते हैं और अपनी चचेरी वहिन से ही निकाह पड़ लेते हैं।

६—इस्लामी घर्म व्यक्तिचार का फैलाने वाला है। अतः व्यक्तिचारी पुरुष से संगति करना महागाप है। इसके मुझा और मौलवी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिये क़ुरान के इल-

हाम और श्ररव के पैगस्वर की भूंडी वातें फैला कर अन्य-विश्वास का प्रचार करते हैं श्रीर लोगों की मज़दर्वा गुलामी में फैसाते हैं।

७—मुसलमान भारतवर्ष की दिन्दी आपा, इसकी देव-नागरी लिपि, इसका साहित्य, इसके त्योडार झार इसकी सञ्चता का निरादर करते हैं। अतः यह धर्म देशग्रीह का ज़बरदस्त प्रचारक है।

=-इन्होंने हिन्दुश्रों को लुटा, इनके मन्दिर, देवालय तोडे और तीर्थों को अपवित्र किया। स्त्रियों का सतीत्व नष्ट किया। इन्होंने भारतभृमि को फभी अपनी मात्रभूमि नहीं समका। इनमें विदेशीपन अरा पढ़ा है। ये अरव की आपा में निमाज पढ़ते हैं श्रीर दिन में पांच दफ़ी विदेशी कावे की तरफ़ सिर भुकाते हैं। इनके नेता स्मर्ना, तुर्की, श्रफ्रगानिस्तान, मका, मदीने के स्वप्न देखते रहते हैं और इनके सब ही व्यौहार विदेशी हैं। ऐसी हालत में ये समय नहीं कहे जा सकते। स्वयं दकी, परशिया वाली ने इस्लामी धर्म की बुद्धि-दीन वातों का त्याग कर दिया है और खलीका की अगा दिया है और खियों को स्वतन्त्र कर दिया है। पर्दा तोड़ दिया है। गाज़ी मुस्तफ़ा कमालपाशा ने ४ वक्त के स्थान में दो बक्त की नमाज़ करदी है। श्रत; दलित भाइयों को मुल-लमानी धर्म में सम्मिलित कदापि न होना चाहिये। हमारे दिलत भाइयों का एकमात्र निस्तारा हिन्दू ही रहने से होगा, क्योंकि हिन्दूधमं कभी अकेला नहीं रहा वरिक जैसा कि हम पहिले अन्याय में बतला चुके हैं, हुग, सीदियन वगैरह ध्व उसमें आकर मिले। वैदिकधर्म प्राणीमात्र की जलाई

चाहता है, किसी पर ज़ीर जुल्म नहीं किया, सदा दुधों पर चीरता और साधुओं के साथ साधुता रक्खी। "मित्रस्य चचुपा समोचामहे" का पाठ पढ़ाया। स्वयं ईसाइयों का विश्वास अब बाइविल से उठ गया है। नूह के प्रलय की अब ईसाई नहीं मानते और न यह मानते हैं कि "नेस्ति से हस्ति" हो गई या "पृथिवी के बाद सूर्य बना"। हिन्दुओं ने वैद्यानिकों को कभी नहीं सताया जैसे कि ईसाइयों ने गेलि-लीयों के परनिकस और बूनों आदि पर केवल विद्यान वैज्ञानिक होने के कारण अत्याचार किये थे। हमारे वेद और उपनिषद् अगाध ज्ञान के भएडार हैं। उनको मानने वालों को ईसाई मुसलमान कभी भी शान्ति नहीं दे सकते। इस समय भी दुनियां की आधी से अधिक आवादी डंके की चोट स्पष्टतया हिन्दू तथा वोद्ध धर्म को मानतो है। यदि संसार की आवादी १ अरव मानी लावे तो ६३ करोड़ चोद्ध मिलेंगे।

प्रिय भ्राताश्रो! एक परमात्मा को माननेवाले हिन्दुश्रा! चौद्धों का वैदिक्षधर्म सब धर्मों से श्रोष्ठ है, क्योंिक यह मनुष्य की इच योग्यता श्रोर वल को स्वीकार करता है। मुसलमान श्रोर ईसाइयों की तरह श्रपनी कमज़ोरी नहीं मानता श्रोर न रस्त मोहम्मद श्रोर न खुदा के बेटे ईसा को श्रपना वकील बना कर स्था को जाने का उपदेश देता है, यिक उत्तम कर्म करने का उपदेश देता है, जिससे मनुष्य विना किसी की सिफ़ारिश या वकालत के परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। हिन्दूधम की महत्ता इससे वढ़कर क्या हो सकती है कि वह यनुष्य समाज को सेवा करने के लिये निस्ने श्लोक में उत्तम उपदेश देता है:—

न त्वरं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम् । कामये दुःखतस्तानां प्राणिनामातिनाशनम् ।।

अर्थात् स्वर्गसे भी बढ़कर दुः खी गरीबों की सेवा है। ऐसे २ अपूर्व सिद्धान्तों से ही तो अफ्रीका, अमेरिका, अरेविया, यूरोप सब स्यानों में आर्यधर्म का प्रचार हुआ था। हिन्दू धर्म में सब से बड़ी खूबी यह है कि वेद और विद्यान एक है। हुसरे धर्मों में विद्यान और धर्म में लड़ाई है।

उपनिषद्ों से श्रात्मा को शान्ति पहुंचती है। हिन्दुझीं के कर्म के सिद्धान्तों से ही संसार में श्रसंमानता, सुख, दुःस का मसला हल हो जाता है। मुसलमानों में जहाद श्रीर ईसाइयों में Crusade है। ईसाइयों में मतभेद रखने वालों पर जो द अत्याचार हुए वे डाक्टर देपर साहर ने अपने अंग्रेज़ी के बत्तम प्रत्य The conflict between Science & religion में भली प्रकार दश्यि हैं। मुसलमानी जहाद के वृत्तान्त मुसलमान ऐतिहासिकों ने लिखे हैं, जिनमें अमानुपिक अलाचारों की हद हो गई है। ईसाई, मुंसलमान ईमान झीर विश्वास लाने क़ी बात करते हैं। इनके कुरान, बाइविल पर शंका करना कुफ है, परन्तु हिन्दू वीद वैदिकधर्म युक्ति दुद्धि की प्रमाण मानता हैं श्रीर हम रात दिन गायत्री मन्त्र में पर-मात्मा से "घियो यो नः प्रचोद्यात्" श्रर्थात् परमात्मा हमारी बुद्धि को वढ़ा, यही प्रार्थना करते हैं, दूसरी श्रोर **ईसाई मुखल** मान बुद्धिवाद के फैलानेवाले को वाजिवुल क़त्ल कहते हैं। हमारा धर्म किसी देशविशेष व जातिविशेष का नहीं, बल्कि सारे मनुष्य-समाज का कानून है। इम घति (धीरज ),



समा (मतभेद संदिप्शुता), दम (मन पर काव्) अस्तेय (चारी न करना), शौच (सफ़ाई), इन्द्रिय-निश्रह (दुसों इन्द्रियों को पाप से रोकना), धी (दलील व तर्क से बुद्धिवलें वढ़ाना ), विद्या ( सन Science और 'philosophy' सर्व प्रकार के पदार्थ-विज्ञान तथा ब्रह्मझान आदि की प्राप्ति), सत्य ( सत्य धान, सत्य भाषण, सत्य कर्म ), श्रकीय ( श्रिहिंसा व कोघलाग ), इन दस पातीं को मनु महाराज के कथनानुसार धर्म मानते हैं। अतः कोई भी हिन्द बौद्ध इन मुखलमान ईसाइयों के समान जहादी नहीं वन संकता। यहीं कारण है कि यूरोप के वहे र विद्वान हर्वर्ट स्पेन्सर शीपनहार, काउन्ट, टालस्टाय, मेक्समूलर, कोलबुक वरौरह हिन्दु धर्म को श्रोर अके। इमारे ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य, श्रद्ध वहें ही सोच विचार के वाद कर्मानुकृत वनाये गये हैं और इस उत्तम प्रवन्ध पर यूरोप मुग्ध है। हमारे श्रात्मा के अमरत्व के सिद्धान्त ने हमें निर्भय वीर चत्रिय बना दिया है और प्राचीन आर्थों के समान संसार में बीर योदा बड़ी ही कठिनता से मिलते हैं। अतः दलितभाइयो ! ईसाई मुसलः मान मन बरो। श्राय सन्दी चत्रिय है, जब श्रायके पूर्वजी ने सेकड़ों वर्षी तक अमान्विक अत्यावार सहकर भी धर्म नहीं िछोड़ा तो श्रय इतने श्रातुर क्यों होते हैं ? एक धर्म ही साथ जाता है। बाक्रो सब यन दौलत यहीं पड़ा रह जाता है। अत: पवित्र वैदिक हिन्दूधर्म के लिये अनेक फए मही और मर मिटा, परंतु हिन्दू वर्में से एक भी भाई को विमुख मत होने दो।

जो संस्कृत शब्दों में धात्वर्य से भी सुन्दर मायने श्रीर

श्रानन्द्रश्द बात हात होती हैं घट इनके शब्दों में कटापि नहीं। देखो भाइयो। आपको मुसलमान होने से जो सीधे स्वर्ग में जाने की वार्त फहते हैं वे विलकुल मिथ्या हैं, क्योंकि इनके यहां लिखा है कि क्रयामत की रात को अपने २ ऐमालों की पर्वियां ख़ुद पढ़कर ख़ुदा के सामने सुनानी पहेंगी। फिर बिना पढ़े लिखे फैसे सुनाचेंगे श्रीर जो मनुष्य गलत पढ़ देंगे उन्हें कैसे पकड़ा जावेगा ? क्योंकि हज़रत मोहम्मद साहव पैग्रम्बर तो स्वयं उम्मी (वे पढ़े लिखे) हैं। उनकी वड़ी मुश्किल होगी । वे कैसे सिफ़ारिश करेंगे । मुसलमानों का स्वर्ग जंगलियों का स्वर्ग है, फ्योंकि उनके कयनानुसार क्रयामत की रात की सब मादरजात नंगे खड़े किये जावेंगे।यह इतने विज्ञान से खाली है कि आसमान के सितारों को कहते हैं कि यह स्वर्ग की खिड़कियां हैं. जिनमें से लाखों वर्षों की बुढ़िया हरें तुम्हें देखा करती हैं। इन मुसलमानी की किताबों से सावित है कि इनका खुदा श्रादमी वाला है, क्योंकि लिखा है कि खुदा ने आदम की र अपनी शक्त वाला चनाया। इनके खुदा के विडली हैं। क्योंकि लिसा है कि जय दोज़स की आग बहुत तेज होगई तो खुदा को अपनी पिंडली दिखानी पड़ेगी श्रीर नर्क की दिवार पर वैचारा खुदा न मालूम कव तक वैठा रहेगा इसका कहीं ज़िल नहीं है। इनका खुदा यहा मोटा है, जिसके तरुत को म फ़रिश्ते उठाये हुए हैं और २ गज़ बाहिर उसका बदन निकला हुआ है यानी इतनी अक्षल भी नहीं कि जरा बंदा तकत बनवालेता कि बदन की तकत के बाहर लटकना न पड़े। वह सुरमा लगाता है, उसके हाड़ी है, वहिश्त में पाखाने का इन्तज़ाम नहीं है। सिर्फ़ इकार आवेगी और

पसीने ऋावेंंगे, जिसमें सन्दल श्रौर मुश्क की खुरावू श्रावेगी खीर मज़ेंदार यात सुनिये, सूरज खुदा के तक़्त के नीचे हर-एक शाम को बांध दिया जाता है, परन्तु फिर पहरेवालों की श्रांख में धृल भोंक कर सुबह उठते ही आग श्राते हैं। ऐसी २ विद्यानविहीन वातों से इनकी धार्मिक पुस्तकों भरी पड़ी हैं। इनकी हदीसों में बड़ी २ विचित्र वातें लिखी हैं. जिन्हें पं० मुरारीलालजी शर्मा और लेखरामजी ने भलीभांति दर्शाई हैं। कुरान की शिद्धा के अनुसार श्रहाह मकारों का मकार कहा गया है। क़रान में परमात्मा नितान्त मूर्ख श्रादमी समा-न क़समे खाता है। क़रान का परमात्मा ज्ञानी सर्वेद्य नहीं है पहले कर वैठता है पोक़े पछताता है। हदीसों में शीच लघुशंका सम्बन्धी कई ऐसे भट्टे नियम हैं जिसे पढ़ कर अन्दर घणा का भाव उत्पन्न होता है। इसके उपरांत इन के पैगम्बर आदि का जीवन आर्यजनता के लिये आदर्श नहीं हो सकता। चाहे मुसलमान उनका कितना ही आदर क्यों न करें ? हदीसों में बूढ़े श्रीर छोटी लड़की की शादी बुढ़िया श्रीर युवा की शादी आदि नानाप्रकार की सामाजिक कुरीतियां भरी पड़ी हैं जो कदापि भी सर्वमान्य नहीं हो सकती हैं। प्रिय हिन्दू शाइयो ! क्या ऐसे धर्म में एक मिनट क्या एक सेकि-रह के लिये भी तुम रहना पसंद करोगे ? नहीं, कदापि नहीं. यही प्रत्येक समभदार श्रादमी कहेगा। श्रतः सबकी ग्रुद करना ही श्रय है।

त्रतः प्रिय दिलतभाइयो ! श्रापंका निस्तारा मज़दूर संघ खोलने से होगा। न कि ईसाई. मुसलमान वनने से। जय तक हमारे दिलत आई श्रपने परों श्राप न खड़े होंगे श्रार श्रत्याचारों श्रत्याइयों से, चाहे वे घर के ही क्यों न हों, अयहर युद्ध न करेंगे श्रीर श्रपनी जान को जोखम में न डालेंगे तवतक उन का उत्थान कठिन है। स्वाधोनता की लढ़ाई में उन्हें लाखों सुरवानियां करनी पड़ेंगी, तय कहीं धर्म के पागल कुछ रंगां-चारी तथा वर्णाभिमानी वलभकुली उनकी श्रपने मन्दिर में प्रवेश करने देंगे। प्रिय श्रद्धत भाइयो! श्रापको श्रद्धत दिलत कहते मुक्ते लखा श्राती है। श्राप दिलत श्रद्धत नहीं बिक श्रिपसंतान हैं। श्रतः संव से प्रथम श्रद्धाचारी, सदाचारी, सत्थवादी श्रीर न्यायपिय कर्मवीर वनो। तुम्हारा वेड़ा श्रय-श्र्य पार होगा। साथ र हो हे उच्च जातिवालो! क़रा सोचों श्रीर कम से कम श्रात्मरक्ता के खपाल से हो निम्नलिखित क-संवीं का पालन करो।

श्राप प्राथमिकशिका की स्कूलें, रित्रिपाट्यालाएं, श्रीधीगिक पाट्यालाएं (Industrial Schools) जोलें, कलाकीशल
के लिये छात्रवृत्ति दें, सहयोग चेंद्व (Co-operative Bank) व
सहयोग समिति (Co-operative Society) खोलें, श्रापथालय स्थापित करें, गांवों में चलते फिरते श्रीपथालय भेजें,
चलते फिरते पुस्तकालय भेजें, १६ संस्कारों के लिये पुरोहित
भेजें, पानी के लिये छुए खुदवा दें, (Magic Lantern) रात
में तस्वीरों के द्वारा श्रद्धतों की दशा श्रद्धी चनाने के लिये
नाता स्थानों पर चित्र दिखाकर लेक्चर दें। तथा नीच कही
जाने वाली जाति के हिन्दुश्रों में सफ़ाई रखने तथा श्रपनी दशा

सुधारने के भाव जागृत करें। हिन्दुओं से प्रार्थना करें किं, नीच जाति के लोगों को अपने भाई की तरह वर्तें और हिन्दुसमाज में सब तरह के श्रधिकार दें। श्रस्पृश्यता के भाव विलकुल हटादें श्रीर श्रव्यतीं को सार्वजनिक संस्था में वरावर के हक्त दें। श्राचार की ग्रुद्धि सदा ही श्रेष्ठ है, परन्त हिन्दू-जाति में श्रस्पृश्यता के भूत ने यहां तक श्रपना डेरा जमाया कि इन्होंने अपने लाखों रोते विलखते सम्वन्धियों को निर्दयता से विधर्मियों के हाथ सौंप दिया। विधर्मियों ने हमारी धर्मभीकता से लाभ उठा कर सैकड़ों प्रकार के प्रलोभन देकर करोड़ों हिन्दुश्रों को ईसाई, मुसलमान बना डाला। इस छुत्राछत के कारण इमने हिन्दू-समाज में भो नाना प्रकार की उपजाति श्रीर उपवर्ण उत्पन्न कर सदा के लिये श्रापस में फूट का बीज यो दियो है, जिसका फल आजतक हिन्दू-जाति गुलाम होकर भुगत रही है। श्रतः प्रत्येक देशार्भिमानी, धर्माप्तिमानी का परम कर्च ब्य है कि वह अस्पृश्यता और जाति पांति के क़िले को तहस नहस्र करदे, दक्षितों के घर पर जावें श्रीर उनको साफ़ सुधरा रहना सिखाने के लिये साद्यन बांटें, उनमें मज़दूरी की महत्ता का भाव जागृत करें श्रीर प्रति सन्ताइ प्रीतिभोजन करें, जिसमें उच जाति और नीच जाति के पुरुष साथ वैठ कर भोजन किया करें। चौका चूल्हा में धर्म माननेवाले पुरुष कदापि श्रपने समय श्रीर शक्ति का पूरा उपयोग नहीं कर सकते । वे मिथ्याभिमानी हो जाते हैं । बुआछूत के मिटने के साथ २ हो जाति पांति के वन्धन ढीले पड़े ने झीर लोग जात विरादरी के श्रत्याचारों से छूटेंगे श्रीर रूढ़ी के गुलाम मूर्ख पञ्जों से मुक्त होंबेंगे। दलितोद्धार से हिन्दू-समाज का रुधिर पवित्र होगा श्रौर इसके फेफड़ों को शुद्ध पवन प्राप्त

होगा। यह चलिष्ठ होगा और साधारण मनुष्य निर्भय, बीर और मीत का मुकाविला करने वाले वर्तेगे। किर किसी गुएडे का यह साहय न होगा कि वह हमारी मा वहिनों की और बुरी आंख से देखे। अत: प्यारे भाइयो! दलिती द्वार की सड़ाई के बीर सैनिक बनो और अस्पृश्यना के कलक की भारतमाता के मस्तक पर से सदा के लिये थो डालो।

दिलत भाइयों का भी यही कर्तव्य है कि वे किसी के बहकाने में श्राकर श्रपना धर्म न छोड़ें। धर्म बदलने बाला महापापी होता है और घोर नरक में जाता है। उन्हें अपने पैरों श्राप खड़े होना चाहिये, पवित्रता सीखना चाहिये श्रीर सत्यात्रह द्वारा श्रंपना श्रधिकार लेना चाहिये, लोभ यां सांसा-रिक सुखों की लपेट से या कप्टों से डरकर श्रपना धर्म कभी न क्रोड़ना चाहिये। मुभे उन दलितों पर दया आती हैं जो श्रपने स्वार्थवश श्रपने ही भाइयों को नीचा रखने का प्रयत्न करते हैं। खद नो चौधरी बनकर ठाकुर साहब की दी हुई चिल्लेदार पगड़ी बांधकर श्रपना हासिल माफ कराकर पत-राते हैं और अपने दूसरे भाइयों से डग्र्डे मारकर वेगार लेते हैं। श्रापके बुज़र्गों ने किंतने २ कप्र सहे, श्रपती गर्दनें कटवाई, स्त्रियां वत धारण कर २ के आग में जलीं, परन्तु अपना धर्म नहीं छोड़ा। अकवर वादशाह ने बीरवल से पूछा कि दुनियां में सब से नीचा कीन है ! उसने उत्तर देने के लिये कुछ मोहलत चाही। इधर जाकर दिल्ली के भंगियों से कहा कि तम मुसलमान होजाश्री, यदि नहीं वनोगे तो जुवर्दस्ती बनाये जाबोगे, परन्तु भंगियों ने इन्कार किया और बादशाह से जाकर शिकायत की कि बीरवल हमें जबरन मुसलमान

चनाता है। तच चादंशाह की समक्त में श्रांया कि मुंसलमान इतने नीच हैं कि भंगी तक इनमें समिलित नहीं होना चाहता। प्रिय दलित भाइयो ! श्राप हसननिज्ञामी के घोले में श्राकर कहीं मुसलमान मत वन जाना। उनके इस कहने से 'कि हकीम श्रजमलखां तुम्हारा जूंठा खालेंगे श्रीर वह नवाव तम्हारे साथ बैठ कर खायगा श्रीर उस मस्जिद में तुम्हारे लिये दस्तरक्ष्यान खुला है" कहीं मुंह में पानी लाकर धर्म भ्रष्ट मत होना क्योंकि 'चार दिनों की चांदनी स्रीर वहीं ' श्रंधेरी रात'' होकर रह जावेगी और तुम मारे २ फिरोगे। देख़ो स्वयं मुसलमान अन्दरूनी तीर पर इस्लाम से नफ़रत करते हैं। यह मुसलमानी धर्म का ही बुरा प्रशाव है कि मुसलमान शायरों ने स्वयं इसलाम की हँसी उड़ाई है, जिसके कुछ उदा-हरण हम नीचे लिखते हैं। यदि इस्लाम स्वर्ग में गिलमा श्रीर हरों का प्रलोभन न देता तो यह इस्लामी कवि कभी इस तरह की कविता न करते, जिसमें श्राशिक, माग्रक श्रीर कामवासनाश्रों को वढ़ाने के सिवाय श्रीर कुछ नहीं है।

हर सुबह उठ बुतों से मुफे राम राम है।
जाहिद तेरी नमाज को मेरा सलाम है।। (हातिम)
इन बुतों को तो मेरे साथ मुहब्बत होती।
काश बनता में बाहमन ही मुसलमां की एवज़।। (तावां)
बुत्परस्ती को तो इस्लाम नहीं कहते हैं।
मोतिकद कीन है 'भीर' ऐसी मुसलमानी का।। (भीर)
मेरी भिन्नत है मुहब्बत, मेरा मज़हब इसक है।

खाह हूं में काफिरों में खाह दींदारों में हूं ॥ (ज़फ़र) फव हक्परस्त ज़ाहिदे जनत परस्त है ॥ (ज़ौक) छम सारी तो कटी इसक चुतां में 'मामिन' ॥ आलिसे वक्ष में क्या खाक मुसलमां होंगे॥ (मोमिन) हमको मालूम है जनत की हक़ीकृत लोकिन । दिल के वहलाने को 'गृालिव' ये खयाल अच्छा है ॥ शेख ने मास्जिद बना मिस्मार चुतखाना किया । पहिले एक सरत तो थी अब साफ वीराना किया। (गालिव)

जिसमें लाखों वरस की हूरें हैं।
ऐसी जन्नत को क्या करे कोई।।

हुक से गिवर को हुसलमां किसालिये इतना तपाक।
काविले मसजिद न हरागेज लायके बुतखाना हूं॥ (दाग्)
भीर' के दीनों मज़हव को अब पूछत क्या हो उसने तो।
काशका खींचा, दरमें वैठा, कब का तर्क इस्लाम किया॥

श्रतः दलित भारयो। कभी भी मुसलमान रेसार्यो केवह-काने में मत श्राश्रो श्रीर जो तुम्हारे भाई मुसलमान रेसाई हो गये हैं, उन्हें पुनः श्रद्ध करके श्रपनी हिन्दू जाति में बड़े प्रेम से वापिस लेली, तभी श्राप राम, कृष्ण के सच्चे वंशज श्रार्व्यवीर हिन्दू कहलाश्रोगे।

#### श्रोद्गम्

## ग्रुदिचन्द्रोदय

## हुठा ग्रध्याय

\*\*\*

हं प्रह्मावरुणेन्द्रस्द्रमस्तः स्तुन्वन्ति दिव्यै। स्तनैः । वेदैः सांगपद्ममोपनिपदैः गायन्ति यं सामगाः ॥ स्यानावस्थितसद्गतेन मनसा प्रथन्ति यं योगिनो । यस्यानतं न विद्वः सुरासुरगसाः देवाय तस्मै नमः ॥ यं यौवा समुपासते शिव इति ब्रह्मति वेदान्तिनो । बौद्धा बुद्ध इति प्रमास्परद्यः कर्सेति नैयायिकाः ॥ ऋदित्रत्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मोमांसकाः । सोऽयं नी विद्धातु ब्रांष्ट्रितफलं बैलोक्यनाथो हरिः ॥

#### हमें शुद्धि क्यों करनी चाहिये

सभी देश और सभ्य जातियों में यह मनुष्यत्व का नियम माना गया है कि जो बीज़ अपने की प्रिय लगे और समाज़ के लाभकारी हो उससे भाई, बन्धु, पड़ोसी, देशवासी और संसारमात्र को लाभ उठाने का अवसर दिया जावे। संसार की लाभ पहुंचानेवाली वस्तुओं को स्वार्थों होकर अकेले ही अकेले भोगना संकीर्याता है। यह हम वतना खुके हैं कि श्रार्थ्य सम्यता और श्रार्थ्य-धर्म सर्वश्रेष्ठ है। श्रतः हम चाहते हैं कि उससे अपने मुसलमान श्रीर ईसाई भाई भी शुद्ध होकर लाभ उठावें। यह काम विदाने या लड़ाई अगड़े के लिये नहीं वरन प्रेम के वशीभृत हो कर हम कर रहे हैं। वह पूरुप जो अपने एक बेटे की खाने की देता है और इसरे बेटे की भूखे मारता है कदापि प्रशंसा का पात्र नहीं चन सकता। जो मञुष्य हिन्दूधमं के द्वार दूसरों के लिये वन्द करता है वह पापी, देशद्रोही श्रीर धर्मद्रोही है। परंतु जी भूला भाई ज़हर को ही अमृत मान कर देना चाहता है श्रीर दुसरा भाई उसे जहर समभता है तो उसे समभाना श्रीर समसना चाहिये कि छलं, कपट श्रीर वल प्रयोग से धर्म देने से धर्म की वास्तविकता (सचाई) जाती रहती है। रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेन्टों श्रीर मुसलमानों के जुलम इनके crusade श्रीर जहाद का इतिहास इस वात का ज्वलंत उदाहरण है कि धार्मिक असहिष्णुता के कारण उन्होंने वलप्रयोग किया भीर खून खच्चर हुये।

इस्लाम के एक सम्प्रदाय ने दूसरे सम्प्रदायों को करत किया। इनके खलीफ़ाओं ने और वादशाहों ने परस्पर में खू-रेज़ी करी। इसनविनसुज्याह ने अपने अंतुयाइयों को स्वर्ग, हुरों और शराय की नदियों का प्रजीतन देकर हज़ारों का वय कराया, परन्तु आर्य्य जाति में सदा में म और शान्ति से धर्मप्रचार किया। उसी वास्ते अरवों वर्षों से हमारी हिन्दू जाति जीवित है और किन ने ठीक ही कहा है ''कुछ वात है कि इस्ती मिटती नहीं हमारी' मुसलमानों की १४ वीं सदी आगर्ष, जिससे कि इस्लाम की अवनित सावित है श्रीर ईसाइयों की नैय्या डिगमिगा गई। युक्तिवाद श्रीर वुद्धिवाद वाले श्रंत्रों ने ईसाई पाद्रियों को नाकों चने चपना दिये श्रीर हज़ारों श्रंत्रों ज़ गड़ने के स्थान में मरने पर श्राय्यंसभ्यता के श्रवसार जलाये जाने लगे श्रीर पाद्रियों को अक मार कर श्रपनी पुस्तक प्रार्थना (Prayer book) में जलने वाले श्रंत्रों ज़ों के लिये भी प्रार्थना पढ़नी पड़ी।

#### शुद्धि करने का दूसरा कारण

हमें शुद्धि इसलिये भी करनी चाहिये क्योंकि उससे सामाजिक सुख होगा, परस्पर के लड़ाई भगड़े वन्द हो जांवेंगे। जो लोग यह फहते हैं कि अशुद्ध से शुद्ध हो ही नहीं सकता उनको हम कहते हैं कि यह आपका कहना नितान्त मिथ्या है। रात दिन हम देखते हैं कि मल मूत्रादि से शरीर श्रधुस हो जाता है, परन्तु हाय घोने से अधना स्नान करने से हम पुन: शुद्ध हो बाते हैं, इसी प्रकार सोने में जब मिलावट होती है वह श्रग्रद्ध सोना कहलाता है उसको तपाकर श्रद्ध करलो वह श्रद्ध हो जायना । इसी प्रकार शुसत्तमान पवित्र यञ्चकुएड के सन्मुख तथा कर शुद्धि द्वारा हम शुद्ध कर सकते हैं। जो पेसा कही कि कुछ परिडतीं ने मुसलमान के हिन्दू हीने की इच्छा प्रकट करने पर जंबाय दिया कि "कहीं गधे का भी घोड़ा हुं आ है" तो उसका उत्तर यह है कि "कहीं घोड़े कां भी गधा पना है"। यदि जन्म से ही जाति मानते ही ती आरतीय मुसलमान श्रीर इनके पूर्वज हिन्दू ही हैं, वे सब ञ्चसलमान जो भारत में हैं वे हिन्दुश्रों से मुसलमान बनाये हुये हैं। अतः वे घोड़े थे गंघे बन ही नहीं सकते थे। उनका

ऐसा मानना ही भूल है। यदि हिन्दू रक से ही हिन्दू धनता है तो वे श्रव भी हिन्दू ही हैं, फ्योंकि उनमें भारतीय रक है, यदि मानते हो कि हिन्दू से मुसलमान कमों के कारण धन जाता है तो फिर मुसलमान भी कमों के कारण धन सकता है, अतः मुसलमान से हिन्दू वनना युकि, युद्धि श्लीर शाख्यसम्मत है।

#### हिन्दुओं को शुद्धि क्यों करनी चाहिये

इस समय आरतवर्ष में हिन्दू श्रीर मुसलमानों में अय-क्रर संग्राम नगर २ श्रीर ग्राम २ में हो रहा है श्रीर मसजिब श्रीर वाजे के प्रश्न की लेकर बात की बात में इंगे ही जाते हैं। मुसलमानों का कहना है, कि इन सब सगढ़ों की तह में गुद्धि मान्दोलन है श्रीर हिन्दुश्रों का फहना है, कि इस भगदे की तह में इस्लामी धर्म की शिक्ता और मुसलमानों की श्रविद्या और धर्मान्धता है। श्रय इमें देखना है कि सत्य कहां है ? इतिहास बताता है, कि जब तक सर्वश्रेष्ठ वैदिक्रधर्म का प्रचार रहा तव तक संसार में सुख छौर शान्ति का राज्य रहा श्रीर वेदानुयाइयों ने श्रम्याय, श्रत्याचार श्रीर विश्वास-घात कभी नहीं किया, परन्तु मुसलमानों ने मज़हव के नाम पर प्रारम्भ से ही रक्त की निदयां यहाई और अपनी कुटिल श्रीर हिंसात्सक नीति व घृणा करने की लगातार शिचा से सारे संसार में दु:ख श्रीर श्रशानित फैलाई तथा मीसवियों ने अपने हिंसाप्रिय व्याख्यानों से हिन्दुओं पर छल, कपट और ज़ोरो जुल्म कापाशविक वर्ताव करवाया, और ग्यारहसौ वर्षी में लगातार हिंदू और मुसलमानी में इस इस्लामी धर्म के

कारण ही लड़ाइयां चल रही हैं। हिन्दू, महमूद और तैमूर के ज़रम, नादिर श्रीर चंगेज़ के हमलों, श्रीर श्रलाउद्दीन श्रीर श्रीरंगजेव के जुमाने के ज़ल्भों को कदापि नहीं भूल सकते। इन लुटेरों की वही इस्लामी धर्म की शिक्ता थी. जिससे कि यह विश्वासघात श्रीर पैशाचिक रोतियों से हिन्दू ललनाश्रों के सतीत्व नप्ट करते थे. छोटे २ वच्चों को जिन्दा दीवारों में चुनवाते थे. कहयों को आरों से चिरवाते थे और पचासों को गर्म तेल के कड़ाहों में डलवा कर दियतापूर्वक मारते थे। गुरु तेरावहादुर जैसे वीर हिन्दू-मुकुटमणि के शरीर का एक एक जोड़ फटवा कर उन्हें विलदान किया, लाखों निरपराध हिन्द्रश्लों की हाथियों के पाँचीं के तले कुचलवाया व कह्यों को कंची २ मीनारों और महलों से धक्के दे गिरा २ कर मरवाया । मसलमानी धर्म मक, धोखा, लट, स्त्रियों का मानअंग करना और फ़रेब सिखाता है। इनकी धर्म-पस्तकों से सावित है कि ख़दा तक ने मक किया। इसी वास्ते गरु गोविन्दर्सिहजी ने सच कहा है कि तुम श्रपना हाथ शहर में इबो कर फिर तिलों के देर में घुसेड़ दो श्रीर उस हाथ में जितने तिल लग जावें उतनी दफ़ी भी यदि मुसलमान कोई बात कहे तो उसे नहीं मानना चाहिये श्रीर समसना चाहिये कि कहीं घोखा है। यहे २ अंग्रेज लेखकीं ने भी इस्लाम को मनुष्यता का शत्र लिखा है और इसकी पोल खोलने में सैकड़ों पुस्तकों रची हैं, इन्हीं विद्याद्रोहियों की करानी शिला से हिन्द धर्म के वेद, उपनिषद, गीता श्रादि धार्मिक पुस्तकों को अपने हस्मामों के पानी गरम करने के लिये ई धन की जगह जलवाया और हिन्दी और संस्कृत साहित्य के अनेक विद्वत्तापूर्ण वैद्यानिक प्रन्थों को और

पुस्तकालयों को अग्नि में अस्म किया। अनेक कारीगरी पूर्ण उत्तम २ मन्दिरीं, मूर्तियों श्रीर महलीं को तुड़वाया श्रीर लाखों श्रभागे हिन्दू स्त्री श्रीर पुरुषों की गुलाम बना कर बाजारों में विकवाया। रात दिन मुल्ला और मौलवी यही शिचा देते रहे कि ग्रैर मुसलमीन को जिस तरह से हो सके मुसलमान बनाश्रो, ये दुश्मने ईमां हैं, इन्हें घोले में फंसाश्रो यही राग श्रलापते रहे। इस श्रन्धकार श्रीर दु:स्रमय काल में वीर राजपूतों, मरहटों श्रीर सिक्खों ने भयहर संग्राम कर २ इस्लामी वेडे को गंगा में गर्क कर दिया, परन्तु मुसल-मान लोग छल, कपट अौर विश्वासघात में वरावर हिन्द्-जाति के आस्तीन के सांप वने रहे, हिन्दू जाति से विधवाश्री, वर्चों श्रीर जातिच्युत लोगों को वहका े कर हिन्दू जनता की अविद्या से फायदा उठा २ कर हिन्दू जाति की छीए करते रहे, श्राज दिन भी "दाइये इस्लाम" श्रीर "कुफतोड्" रच-यिता इसननिज़ामी की तयलीग्री चालों से मूर्ख हिन्दू वह-काये जा रहे हैं. विधवायें उड़ाई जा रही हैं तथा यच्चे विधर्मी बनाये जा रहे हैं। उपरोक्त घटना-सम्बन्धी मालावार. मुलतान, सहारनपुर, गुलवर्गा, कलकत्ता तथा लरकाना के दंगे सामने हैं, इतिहास पर दृष्टि डालकर दिन्दू जाति के सन्मुख यह प्रश्न उपिन्थित है कि क्या ऐसा श्रान्यायपूर्व इस्लामी धर्म संसार में जीवित रहने के योग्य है ? प्रत्येक हिन्दू के मुख से यही शब्द निकलेंगे कि ऐसा छल, कपट और विश्वासघातपूर्ण धर्म हमारे सुस्न श्रीर शान्ति का बाधक है। श्रत: इसकी जड़ उखेड़ना हो चाहिये ताकि भारत में एकराष्ट्र हो और हिन्दू मुसलमानों के अगड़े मिटकर हम, स्वराज्य के सुख-स्वप्न देखें। यदि आप ऐसा चाहते हैं।ती

शुद्धि आन्दोलन में तन, मन, धन से सहायता दीजिये।

पिय आर्य्य हिन्दू भाइयो ! अपनी अज्ञानकपी निद्रा हटा-कर हिन्दू द्वार पर खड़े हुए अपने लाखों मलकानों और नौमुललिम भाइयों को छाती से लगाइये । इस शुद्धि आन्दो-लन से ही आप हिन्दू-सभ्यता और हिन्दू-धर्म को जीवित और जागृत बना सकते हैं और मुसलमान गुं डों के अत्या-चारों से छोटे २ वच्चे और हिन्दू देवियों को बचा सकते हैं। यह शुद्धि ऐसा अमोध शक्त है और ऐसी रामवाण ओपधि है, कि जिससे हिन्दू-जाति का वेड़ा पार हो जायगा। जब मु-सलमान ही शुद्ध होकर हिन्दू बन जायेंगे तो फिर नतो कोई गोमाता की हत्या करेगा और न कोई मसज़िदों के सामने बाजा वजाने से रोकेगा, "न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी।"

वीर हिन्दू युवको ! विजयश्री श्रव श्रापके हाथ में है, शुद्धि की तलवार को लेकर कार्य्य चेत्र में डट जाश्री श्रीर "क्रवंतो विश्वमार्य्यम्" का मन्त्र पढ़कर खारे संसार को वैदिकधर्मानुयायी बनाने की प्रतिक्षा करो । श्रव तो कांग्रेस के सभापति तक शुद्धि का विरोध छोड़कर शुद्धि श्रान्दोलन में श्रा गये हैं । शुद्धि को भट्टो ज़ोरों से प्रज्वलित होगई है, इस में इस्लामी सम्यता को स्वाहा करो, तव ही संसार के विजेता वीर श्राय्यों की सन्तान कहलाओं और दुःसित श्राय्वर्च किर स्वर्गमयी, दुग्धमयी वीरभूमि कहलाने योग्य होगा ।

शुद्धि से ही श्राप धर्मवीर पूज्य स्वामी श्रद्धानन्द्जी के खून का यदला चुका सकते हैं। श्रतः वीर योधाओं! उठो, कमर कस कर रण्हेत्र में श्रा जाश्रो श्रीर रचनात्मक कार्य

कर बीर शिवाजी, गुरुगोविन्द, महाराणा प्रताप, बीर हुर्गाः दास के समान निर्भय वन कर क्रान्ति करी श्रीरश्रपने करोड़ों मुसलमान भाइयों की प्रोम से शुद्धि का प्याला पिला कर धर्म का डुक्का वजाको श्रीर स्वामी श्रद्धानन्द की जय वोलो।

जिन लोगों का यह विचार है कि विद्वुदे दुये भाइयों की ग्रिडि का कार्य श्रत्यरूप समय में समाप्त हो जावेगा, वे भारी भूल में हैं। इस (शुद्धि) कार्य के लिये ष्रहुतसे धन जुन को श्रावश्यकता है।

सची लगन वाले कार्यकर्ताश्रों की खोज करके इस कार्य में लगाना शुद्धित्सभा के कार्यकर्ताश्रों का पहिला कर्त्तव्य है। इसके विना धन संगृहोत होने पर भी सफलता प्राप्त करना कठिन है। इसलिये सब्दे धर्महितेपी, त्यागी महात्मा इस कार्यक्तेत्र में उत्तरें श्रीर शुद्धि के कार्य में हर तरह का योग दें।

#### शुद्धि करने का तीसरा कारण

महर्षि दयानन्द ने देखा कि किस प्रकार उच जाति के हिन्दू नीचजाति के दर्शनमात्र से अपने को अग्रुद्ध मानते हैं। वे अपने ही धर्मञ्जाताओं को छूना पाप समस्तते हैं। मैले से मैले कुचेले दुए अपिवत्र ब्राह्मण को अपने जन्म के कारण स्वच्छ, पवित्र और धर्मात्मा ग्रुद्धों से उत्तम समस्ता जाता है। जव ब्राह्मणों का यहां तक अत्याचार चढ़ा कि जिस रास्ते से अंत्यज्ञ निकल जावें वह रास्ता भी अपवित्र हो जावे, वेचारे श्रुद्धों के कान में वेद शब्द पढ़ना पाप समस्ता जाने लगा, यदि

### शुद्धिचन्द्रोदय'०००



महर्षि श्री स्वामी दयानुंद् सरस्व

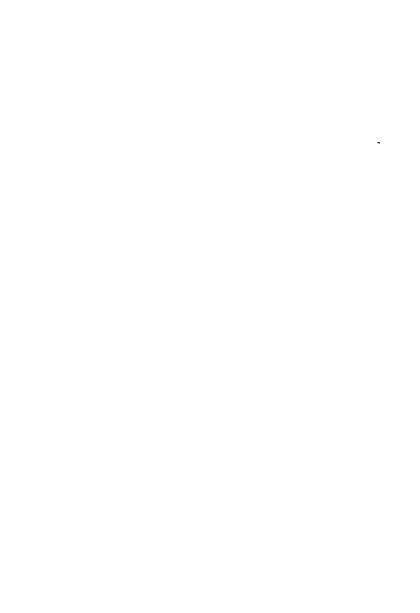

वे वेद के शन्द सुन लेते थे ती कानों में शीशा अराया जाता था। श्रदालतों में पंचमजाति के श्रद्धतों की गयांडी हो तो २० सिपाही पहले एक के बाद एक सुनता फिर मजिस्ट्रेंट के कान तक यह वात पहुंचाई जाती थी। तभी तो ये हिन्दू श्रद्ध, ईसाई श्रीर मुसलमान हीने लगे। ऐसी दशा में वे निधमी न हों तो श्रीर हो ही क्या सकते थे ? क्योंकि मुसलमान, ईसाई होते ही उनकी छूतदात मिट जाती है, ईसाई श्रीर मुसलमानों के भी हिन्दु श्रों के समान हजारों फिक्नें हैं श्रीर मुसलमानों के भी हिन्दु श्रों के समान हजारों फिक्नें हैं श्रीर मुसलमानों के भी हिन्दु श्रों के समान हजारों फिक्नें हैं श्रीर वे पर-इपर खूब लड़ते सगइते भी हैं, परन्तु उनमें एक वात श्रच्छी है कि गर्र मुस्लिम या गर्र ईसाई के मुकाबिले में ये सब एक हो जाते हैं। हिन्दु श्रों में यह बात नहीं, उनमें प्रेम का श्रभाव है श्रीर इस प्रेम के श्रभाव का कारण पौराणिक जन्म से जाति पाति का मानना है।

महर्षि द्यानन्द ने देखा कि जन्म सेजाति मानने से प्रस्पर न्याय श्रीर प्रम का व्यवहार। नष्ट हो जाता है। श्रतः उन्होंने हिन्दू-जाति की दुर्दशा देखकर उसके निवारण का एकमात्र उपाय यह वताया कि गुण, कर्म, स्वक्षा- वाजुसार वर्ण मानो, पांचीन समय में जाति पांति के बन्धन नहीं थे। शुद्धि से यह सब वन्धन ढीले पढ़ रहे हैं। महर्षि द्यानन्द ने कहा कि धर्म किसी के बाप दादा की निज् जायदाद नहीं है, धर्म प्रत्येक मजुष्य की श्रपनी कमाई है। प्रत्येक मजुष्य का हक है कि वह जितना धर्म बाहे कमावे, संसार के किसी भी व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं है कि वह किसी मजुष्य के लिये धर्म का हार बन्द करदे, परमात्मा का हार सारी सृष्टि के लिये धर्म का हार बन्द जाति, पांति व

Ė

रक्ष की वग्रेर विवेचना किये हुए सब का पातन पोपन करता है। अगवान सूर्य का ताप अक्षी से लेकर ब्रामण तक पहुंचता है। इन्द्र अगवान की वर्षा रक्ष से लेकर राजा नक के महल और फॉपट्रे में होती है। वायु देवना सब गरीब ब्रॉगर ब्रमीर को मधुर सुगन्धि देता है। इसी प्रकार अग-चान ने वेद की पवित्र वाणी सब प्राणियों के लिये दी है। अत: ब्रिस करना चाहिये।

#### शुद्धि करने का चौथा कारण

मर्डु मग्रुमारों से स्पष्ट पता चल रहा है कि उपरोक्त ित-खांत के नहीं मानने के कारण दिन्दू जाति की संस्था लानों से प्रतिवर्ष घट रही है। नई मग्रुप्यगणना से पता चलता है। कि हिन्दुओं की संख्या प्रतिदिन घटती ही चली जाती है। सन् १६११ में हिन्दुओं की संख्या २१७४-६६-६२ थी, परन्तु १६२१ में ६४२३०६ घट गये। जहां श्रन्य जातियां चढ़ रही हैं, वहां हिन्दुओं की संख्या घटती जाती है। इधर हिन्दू १ फ़ी सैकड़े घट रहे हैं। उधर मुसलमान १ फ़ी सैकड़े बढ़ रहे हैं।

हिन्दुस्तान में ईसाई ४० लाख होगये। पञ्जाव में ३३२००० (तीन लाख बत्तीस हज़ार) श्रद्धत ईसाई बनगये। सन् १८८६ से १६२१ तक चालीस वप में ईसाइयों की संख्या निम्नप्रकार से प्रतिशतक बृद्धि की प्राप्त हुई।

| पंजाव        | ११३४:३        | फ़ीसदी बने |
|--------------|---------------|------------|
| वड़ीदा       | ४६२.४         | 15         |
| 'मध्यप्रांत' | <b>ಟ</b> ಷ∞.£ | 33         |

| संयुक्तपांत | ३२६·२   | फीसदी वने |
|-------------|---------|-----------|
| हेदरावाद    | ३६०:२   | "         |
| ट्रावन्कोर  | १३४.३   | 93        |
| श्रासाम     | १७६२५:० | **        |

सन् १८८१ में श्रासाम में केवल ७००० ईसाई थे परन्तु अव १३२००० हैं।

इसी हिसाव से पंजाय श्रीर वहाल में मुसलमान हिन्दुश्रों से वहुत श्रिथिक होगये हैं श्रीर वहां पर एक प्रकार से मुसलमानी राज्य ही स्थापित होने वाला है। विहार प्रान्त में भी हिन्दुश्रों की संख्या २८७६११८ है। उनमें से १ साल के भीतर ६४४२६२ मीत के मुख में गये। जिनमें १४४२२३ वालक थे श्रीर उनकी श्रवस्था १२ महीने से कम थी। प्रत्येक प्रांत में हिन्दुश्रों पर ही कराल काल का कीप श्रिथिक रहा है। यही नहीं हिन्दुश्रों की जन्मसंख्या भी घट रही है श्रीर मृत्युसंख्या वढ़ रही है। श्रायु भी हमारी घटती ही चली जारही है। वीरता की जगह कायरपने ने डेरा जमा रक्खा है श्रीर श्रम्य जातियों की हिए में हमारी जाति एक नामई श्रीर निर्मांच जाति होरही है। क्या उपरोक्त श्रद्ध हमारी शोचनीय दशा की स्वना नहीं दे रहे हैं। क्या हमारा भविष्य श्रम्थकारमय नहीं दिखाई देता १ यहि यही हाल रहा तो छुछ सहस्र वर्षों में हिंदू-जाति का नामोनिशान इस पृथ्वी से उठ जायगा।

नीचे लिखी सूंची से श्रापको हिन्दुर्शी की दिन २ घटती संख्या की यंद करने के लिये शुद्धि की श्रायश्यकता है।

सन् १६११ से १६२१ तक श्रयांत् १० वर्ष में हिन्दुश्रों की संख्या कितनी घटी है, जितनी कमी हुई है सबका जोड़ १ करोड़ १२ काख से उपर होता है। भारतवर्ष में हिन्दुश्रों की कुल ५४ जातियां हैं, उनमें से ४२ जातियों का हास बड़ी तेजी से ही रहा है। सूची देखने से पता लगेगा कि घटनेवाली जातियां भिन्न भिन्न पांतों में वसी हैं। जिन जिन प्रान्तों में जिन जिन जातियों की संख्या श्रधिक तेजी से घट रही है, उन २ प्रान्त-निवासियों को घटने के कारण की जानकारी करके खूव श्रान्दोलन करना चाहिये श्रीर इसकी सूचना हिन्दु समाज को दे देनी चाहिये। यह भी जान लेने की वात है कि जितनी संख्या हिन्दुओं की घटी है उतनी ही मुसलमानों श्रीर इसाइयों की वही है, श्रत: यह समय श्रांख वन्द करके पड़े रहने का नहीं है, चिक हमें श्राज ही श्रद्धि के कार्य्य में तन, मन, घन से लगजाना चाहिये।

जाति सन् १६२१ १०वर्ष में कितने घटे सन् १६११ १,४४,६४,७०= च,४०,७१७ १ ब्राह्मण १,४२,४४,६६१ २ श्रहीर ઇ,१४,६२४ きょと,こと,よう ६१,६२,⊏६१ बाँभन(महापात्र)१२,६४,६८२ ६८,६०६ ₹*0*, ₹*0*, ₹*0* **૧,૪૬,૪**૪૪ ४ वागदी `१०,४१,⊏५२ **=,€**¥,₹€9 बाउरी ८,३३,०२८ १०,८४,६४४ ६,४१,६२७

| जाति       | सन्१६११           | सन्१६२१ १०व      | र्प में कितने घटे     |
|------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| ६ भुइँहार  | ='४ઠ'ઠઠદ          | ६,३३,२२२         | २,२१,२२७              |
| ७ वारुई    | १०,६७,०६३         | ६,४१,६२७         | ४,१४,१६६              |
| ८ चमार     | १,१४,६३,७३३       | १,१२,६३,६४⊏      | २,३०,०८४              |
| ६ चाया     | <b>⊏,</b> ४१,≂६४  | <i>७,</i> ४७,३४२ | <b>દ</b> ઇ,૪૪૨        |
| १० चृहङ्   | १,६६,२५०          | १,४६,७७६         | રં,ર૪,હર્             |
| ११ घानुक   | ⊏,४६,७६२          | ७,४३,१≂⊏         | १,०६,४७४              |
| १२ घोवी    | ૨૦,હ૪,૪૦૪         | २०,२०,४३१        | ४३,≓७४                |
| १३ डोम     | ६,२४,८२०          | ४,२४,६४०         | £,00,⊏ <b></b> ©∂     |
| १४ दुसाध   | १३.१६,३८⊏         | ११,६७,६≈६        | १,४८,७०३              |
| १४ फ़कीर   | ६,७६,२६३          | ७,६०,७१४         | १, <del>८८,</del> ४७६ |
| १६ गड़रिया | १३,६८,६६०         | १२,६६,७७०        | ६६,२२०                |
| १७ गौरं    | ६,००,३६२          | ⊏,४६,७३६         | <b>૪</b> ૩,૬૪૬        |
| १= गोझा    | १४,३⊏,०२१         | १४,१६,७४=        | १,२१,२६३              |
| १६ गोंड    | <b>રદ,</b> १७,६४३ | २६,०२,५६२        | १४,३४८                |
| २० गूजर    | २१,६६,१६८         | २१,७६,६≈४        | इ.७१३                 |
| २१ हजाम    | ३०,१३,३६६         | २६,०४,७२४        | १,०७,६७४              |
| २२ जोगी    | <b>⊨,१४,३६</b> ४  | ६,६१,४६०         | १,४२,६०४              |
| २३ जुलाहा  | २८,२८.३६६         | २६,२⊏,१३२        | २,००,२६७              |
| २४ काङ्गी  | १३,०⊏,२६६         | १२,२८,६६०        | ७६,३०६                |
| २४ कहार    | १८,३८,६६८         | १७,०७,२२३        | १,३१,४७४              |
| २६ करन     | ११,०२,६६४         | १०,४२,१३१        | ६०,४६४                |
| २७ कसाई    | દ,६२,₹२३          | ર,≂૪,७४⊏         | ६,७६,३६४              |
| २⊏ केवट    | १२,१४,६१६         | ११,५०,४२७        | ६४,१८६                |
| २६ कोरी    | १७,६६,७६६         | १६,८०,६१४        | द्ध, <b>१</b> द१      |

| जाति        | सन्१६११            | सन् ११२१   | ०वर्ष में कितने घटे |  |
|-------------|--------------------|------------|---------------------|--|
| ३० कोली     | =३८,५७,५६          | २४,६६,०१४  |                     |  |
| ३१ कुं भार  | રૂપ્ટ,ર્પ્ટ,દ્રશ્ય | ३३,४३,०२६  | . ७१,७=६            |  |
| ३२ कुनवी    | ४४,१२,७२७          | ३२,२६,०१०  | द १२,≔३,७०६         |  |
| ३३ कुरुमवान | દ,૪૭,૬૨            | =,४४,२७४   | ६२,३४०              |  |
| ३४ लिंगायत  | २६,७६,६३०          | २७,३≍,२१४  | २,३=,७१६            |  |
| ३४ लोघ      | १७,३२,२३०          | १६,१६,६६२  | १,२४,५६≒            |  |
| ३६ लुहार    | २०,७०,३७२          | १४,४६,३०=  | ५,२४,०६४            |  |
| ३७ मादिगा   | १६,३१,०१७          | १६,≂७,≂५३  | ૨,૪३,१६૪            |  |
| ३= महार     | ३३,४२,६⊏०          | ३०,०२,४१६  | ३,४०,१६४            |  |
| ३६ माल      | २१,३४,३२६          | १६,=६,४१४  | १,४≂,६१४            |  |
| ४० माली     | २०,३४,≂४३          | १८,७४,६१०  | १,६०,२४३            |  |
| धर् मोची    | १०,१⊏,३६६          | દ,રરૂ,હશ્ય | १४,६४२              |  |
| धर पङ्गी    | २८,२८,७६२          | २८,०६,६६६  | . १≍,⊏२३            |  |
| ध३ परिया    | રષ્ઠ,ષ્ઠ≃,રહ્ય     | २४,०७,३०६  | ४०,६⊏६              |  |
| ४४ पोसी     | १४,६६,⊏२४          | १४,८८,४८२  | ११,२४३              |  |
| ध्र पाटन    | ३७,६६,≂१६          | ३४,४७,८६८  | २,४८,६४≿            |  |
| ४६ राजवंसी  | २०,४६,४४४          | १८,१८,६७४  | २,३०,७≂०            |  |
| ४७ साइजिद्  | १६,४४,४२४          | १६,०१,२४७  | પ્રક,રહ≂            |  |
| ४≍ साहा     | =,00,58६           | ६,४६,७≂०   | १,४४,०६६            |  |
| ध्ध सिद्धी  | १७,०१,६४८          | ⊏,೩≃,≒೩೪   | =,83,808            |  |
| ४० सुनार    | १२,६२,६७=          | ११,३७,६११  | <b>૧,ં</b> ૨૪,ં૩૬૭  |  |
| प्रु तेली   | धर,३३,२४०          | ४१,४६,४==  | ં ૭૨,હદ્દર          |  |
| ४२ बकालीपी  | £30,00,4\$         | १३,०२,४४२  | २,०४,४४१            |  |
| -67/20-     |                    |            |                     |  |

### शुद्धि करने का पांचवां कारण

सर्व हिन्दू आर्यभाइयो ! मुभे पूर्ण आशा है कि उपरोक्त चातों को पढ़कर आपको अब शुद्धि विषय में कोई भी शहा नहीं रही होगो। हिन्दू जाति में से गुप्त रीति से लाखीं की तादाद में पुरुप श्रीर स्त्रियां मुसलमान श्रीर ईसाई वनाई जा रही हैं। भारत का कोई प्रदेश नहीं है जहां ईसाइयों और मुसलमानों के वड़े र श्रद्डेन जमे हुए हों।ईसाईपादरियों ने अपने गुप्त कार्यों से ग्रामों में श्रद्भुत तेज़ी के साथ ईसाइयत फैला दी है और मुसलमानों की चालें तो " दाइये इस्लाम " उर्फ " खतरे के घन्टे " से सब जनता को भलीभाँति विदित होगई हैं। उसमें मौलाना इसननिज़ामी साहव लिखते हैं " मैंने दस हज़ार आदमी इस काम के लिये तय्यार किये हैं। मैं मुसलमानों को यह घोषणा करने के योग्य समभागा कि वह एक वर्ष के प्रयत्न से ४० लाख हिंदुओं को मुसलमान कर लेंगे। मुसलमानों का दावा विलक्कल सचा होगा. क्योंकि श्रायों में जल्व करने की शक्ति नहीं है। " उपरोक्त वाक्य पढकर हिंदुओं को चाहिये कि इस समय परस्पर का द्वेष छोड़कर गुद्धिकार्य में लगें श्रीर सच्चे दिल से विछुड़े भाइयीं को गले लगावें। मैंने गुजरात प्रांत में भाई आनन्दिपयजी के साथ महीनों अमण कर आगाखानियों के हथकएडे देखे हैं।

वे गांव २ में " जमातखाने " खोलकर उनमें दलित सोगों को चाय पिलाकर वरावर उन्हें मुसलमान खोजे बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनकी पाठशासायें, वोडिंगहाउस, रिकीये-शन क्लब श्रादि सब मुसलमानी धर्म प्रचारायें खुते हुए हैं। इसी प्रकार ईसाइयों के श्राम २ में गिजें बने हुने हैं र्श्वीर श्र-त्येक गुजरान के "डेढ्वारे " में मुक्तिफ़ीज का एक र पादरी रहता है, जी दिन रात श्रह्तों की रैसाइयत की श्रीर मु-काता रहता है और उनके बालकों को पढ़ाता रहता है। तंबलीय वालों की फांफीन्य, जी दिली, श्रजमेर, लाहीर में हुई थीं. उनके देखने से तथा रिपोर्ट पढ़ने से यह स्पष्ट विदित होता है कि मुसंसमान किस तेज़ी के साथ पंछा काम कर रहे हैं। श्रकेलें श्रजमेर ज़िले के गांवों में तयलींग वालीं की श्रीर से १= स्कूल खुले हुये हैं, जिनके द्वारा विद्वुट्टे हुये राजपूर्ती, में हराती को पक्षा मसलमान बनाया जा रहा है और जय-पूर. भावलपुर, भौपाल, निज़ाम हैदरायाद आदि संय ही रियास्ती के मुसलमान श्रफ़सर खुल्लमखुला न केवल तवलीग चालों की कमेटी की रुपये देते हैं. चल्कि ऋधिकारी चनकर काम कर रहे हैं।इसके विरुद्ध कुछ हिन्दू रियासते कायरता से डरती हैं वे शुद्धि के विरोधी बनकर शुद्धि के प्रचारकों को हिन्दू होते हुये भी अपने राज्य में शुद्धि नहीं करने देते। इस प्रकार करोड़ी हिन्दुश्री का धर्म भयानक स्थिति में है और हिन्द जाति पर महान श्रापत्ति का समय है। ऐसे समय व्याख्यान वाजी श्रीर वार्त वनांना छोड़कर हमें रचनात्मक काम में लग जाना चाहिये।

(१) मलकाने, मैव, मेहरात, चीते, कायमखानी, लाले खानी, लोहार, हलवाई, जोगी, घोसी, गद्दी, श्रहीर, भाट, संयोगी, तगे, मुसलमान—कायस्थ, मूले जाट, मूले गूजर, मोमनजादे, मेमन, मोमना, सत्पंथी, परिणामी, श्रागायानी, श्रह्मावाले, मुसलमानस्द, जैनियों के गन्धर्व, वनजारे श्रादि श्रनेक जातियां जो भारत के भिन्न २ विभागों में बसी हुई हैं श्रीर श्रव तक हिन्दू रीति रिवाज़ मान रही हैं, उन्हें श्रीत्र ही हिन्दूधर्म में सम्मिलित करने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये। ताकि प्राचीन श्राय्यंधर्म श्रीर हिन्दू-सञ्चता की रुक्ता हो।

- (२) ग्रुद्ध हुओं के साथ छूतछात आदि के भाव विलक्क हरां देने लाहियें। सब का खानपान एक साथ एक ही पंक्ति में वैठकर होना लाहिये। ग्रुद्ध हुओं को गुण कर्मानुसार ब्राह्मण, स्त्रिय, बैर्य, ग्रुद्ध करना लाहिये। और उनके साथ विवाह सम्बन्ध में भी किसी प्रकार, की वाधा नहीं होनी लाहिये विक्त अपने योग्य लड़के लड़कियों का उनके शोग्य लड़के लड़कियों के खाथ विवाह सम्बन्ध कर देना लाहिये।
- (३) सदा शुद्ध हुन्नों के साथ ऐसा प्रेमपूर्ण व्यवहार रखना चाहिये ताकि उसकी हिन्दू-धर्म को छोड़कर जाने की इच्छा ही न ही।
- (४) प्रत्येक हिन्दू को मुसलमान ईसाई के सामने सदा चेदिकधर्म का महत्व वतलाते रहना चाहिये। वाइविल श्रोर क्करान की श्रसम्भव तर्कश्रन्य कथाश्री का पवित्र वेदों से मुक्तावला कर। वाइबिल श्रोर कुरान की निःसारता दर्शात रहना चाहिये श्रोर श्रार्य-सम्यता के गौरव की छाप उनके हृदयों पर लिख देनी चाहिये।
- (४) किसी भी दिन्दू को जब कभी कोई विधर्मी भिले और शुद्ध होने की इच्छा प्रकट करे तो विलम्ब न करना

चाहिये किन्तु स्वयं ही दो चार श्रादमी मिलकर द्वन कर कर शीव ही शुद्ध करलेना चाहिये।

(६) शुद्धि का विरोध विधर्मा श्रव भी कर रहे हैं श्रीर भविष्य में भी करेंगे, परन्तु हमें तिनक भी नहीं दरना चाहिये और श्रपना काम खुपचाप विना समाचारपत्रों में लेख दिये करते चले जाना चाहिये। यदि श्रापकी नसों में झूपि मुनियों का रुधिर प्रवाहित होरहा है श्रीर श्रव भी वेदिक धर्म पर श्रिभमान है श्रीर हिंदूजाति की दुवंशा देखकर आपको गैरत श्राती है श्रीर श्राप श्रपने सामने श्रपने पूर्वज्ञों श्रीर श्रार्थ सम्यता की मानमर्यादा कायम रखना चाहते हैं श्रीर प्राप्त स्वक्त सं सुख-स्वप्त देखते हैं तो उठो श्रीर श्रिह में लगो तय ही शांति फलेगी, वव ही स्श्री सफलता प्राप्त होगी श्रीर भारत में निश्चय ही दूध श्रीर घी की निद्यां चहेंगी श्रीर हिंदू धर्म की जय होगी।



#### श्रोश्म्

# ग्रुदिचन्द्रोदय संप्तमा ग्राध्याय

वर्त्तमान युग में शुद्धि के मार्ग में रुकावटें

## मलकानों की शुद्धि कैसे प्रारम्भ हुई

पही है। प्रत्येक समाचार पत्र का पाठक अख-चार कोलते ही यह देखना चाहता है कि कितने आदमी गुद्ध हुये। परस्पर की वातचीत में, दुकानों पर, दफ्तरों में, सभा सोसाहिट्यों में यहां तक कि कांग्रेस के मंच पर शुद्धि की चर्चा ही नहीं होने लगी बिल्क उसके सभापित शुद्धि कान्फ्रोंस के सभापित आरत की राजधानी दिल्ली में हुये। हम पिछले अध्यायों में वतला चुके हैं कि भारतवर्ष में प्रायश्चित्त और शुद्धि कोई नई वात नहीं है, हमारे धर्मग्रन्थों में इसका अनादि काल से विधान है, स्मृतिकारों ने शुद्धि की विधियां लिखी हैं, परन्तु दुर्भाग्यवश हिन्दुओं के दिलों पर यह विचार घर कर गया कि मुसलमान या ईसाई हुआ

व्यक्ति पुनः हिन्द्रधर्म में सम्मिलित नहीं हो सकता, श्रतः जाति के कठोर वंधनीं से वंधी हुई हिन्दू जाति शनै: २ चीप होने लगी। महर्पि दयानन्द सरस्वती ने पुनः इस शुद्धि का प्रचार किया श्रीर आर्य्यसमाज गत ४० वर्ष से निरंतर इस उद्योग में लगा हुन्रा है, परन्तु हिन्दू जाति की नींद नहीं दूरी। किसी हिन्दू विधवा को मुसलमान भगा कर है जाने तो हिन्दू कर्म ठोंक कर बैठ रहता है श्रीर कहता है कि श्रव हमारे क्या काम की रही ? ''तेली से खल उतरी ऋीर हुई वलीता जीग" वाली मारवाड़ी कहावत कह कर चुप हो जाते हैं। यदि कोई विधवा श्रपनी भूल पर पश्चात्ताप करके पुन: हिन्द-धर्म में प्रविष्ट होना चाहे भी तो हिन्दू श्रपनी हेटी समस्तत हैं, चाहे वही हिन्दू गुप्त रीति से विधर्मी वेश्याश्री श्रीर ' ख़ियों के साथ सम्पर्क रखते हों, नलीं पर खड़े होकर मुसल-मानों को मटकियों से मटकियां लड़ाकर ख़िल्लमख़ुल्ला पानी पीते हों और लाहीर में ब्राह्मण गोश्त की दृकानें खोल कर श्रीर क़साई का काम करके सनातनधर्म को जय बोलते हों श्रीर पढ़े लिखे वानू सोडावाटर वर्फ़ वीते हीं तथा श्रंग्रेज़ी होटलों में भोजन करते हों, परन्तु शुद्ध हुये भाई की मिलाते वक्त इनका धर्म वर्फ़ के समान पिघल जाता है अर्यात् हिन्द्रश्री ने शास्त्रीय तरीक्रों को त्याग कर व्यर्थ में करोड़ी आह्यों को विधर्मी बना दिया और गुप्त श्रष्टाचार द्वारा अपने आपको भी अध:पतन पर पहुंचा दिया. पर ईश्वर-कुषा से असहयोग आन्दोलन के बाद मलाबार में मीपलों के अयानक, श्रत्याचार व मुलतान, कोहाट, कलकत्ता आदि भारत के प्रत्येक प्रसिद्ध नगर में मुसलमानों की पाश्विक करतूतों ने हिन्दुश्रों को हिला दिया और लगातार की

मर्द्र मशुमारी की रिपोर्टों ने भी विश्वास दिला दिया कि वे दिन पर दिन अधोगति पर पहुंचते जा रहे हैं और यदि यही हाल रहा ती एक दिन ऐसा आयेगा जब हिन्द जाति का नाम केवल इतिहास के पत्रों पर देखा नायगा । मसज़िद ग्रीर याजे के सवाल पर हिन्द्रश्री के हक्त छीनने पर श्रीर इसननिजामी की तवलीशी वालों की जानकर मुद्दी दिलों में भी जोश आया और जाति की सब से पहली दृष्टि मलकानों पर पड़ी। इस जाति में जाट, गूजर, राजपूत श्रादि शामिल हैं और इनसे औरंगज़ीव के समय में जवरन मसलमानी धर्म स्वीकार करवाया गया था। परंतु इन बीरों ने, इन सच्चे हिन्दुश्रों ने, इस छोटे से पाप फा ढाईसी वर्ष तक प्रायश्चित्त किया श्रीर श्रन्तरंग में कभी मुसलमानी धर्म को स्वीकार नहीं किया। हां, हिन्दुश्री द्वारा प्रायश्चित्त न करवाये जाने पर अपने आपकी हिन्दुओं हे च्युत प्रकट करने के लिये निकाह श्रीर मुद्दें गाड़ने की पथा को चाल रक्खा। नहीं नहीं, हम ही ने अपनी नीचता को इतिहास में चिरस्यायी रखने के लिये इनको मुद्दी गाइने के लिये मजबूर किया यानी इनके मर्दी को जलाने नहीं दिया। विवाह में भी ब्राह्मणों द्वारा ही महतादि हिन्दू विधियों की यह करते रहे। परन्त वारम्यार दुरदुराये जाने पर अन्त में श्रपने आपको मजवूरन हिन्दुओं से अलग प्रकट करने के लिये वेचारों को निकाह का वस्तर करना पड़ताथा।यह लोग चोटी रखते हैं और गोमांख छना तो दूर, मुसलमानों का छुवा हुवा तक नहीं खाते हैं। ऐसे ही चरे राजपूत मलकाने भाइयों ने अपनी २ विरादरी में शामिल होने की प्रार्थना चत्रिय महासभा, जाट महासभा, गुजर महासभा में की और लिखते चित्र प्रपुक्तित हो उठता-

है कि दूरदर्शी चित्रय महालक्षा ने राजा सर रामपालसिंह जी व हिज हाइनेस राजाधिराज शाहपुरा सर नाहरसिंह जी वर्मा के सभापतित्व में इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और राजपूर्तों ने मलकानों के साथ रोटी वेटी का संयन्य करने की स्वीकृति दे दो। मलकाना भाइयों को सिम्मिलित करने के लिये धर्मवीर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द जी के सभापतित्व में 'भारतीय शृद्धि सभा' संगठित हुई और मुसलमान भाइयों का विरोध होने पर भी मलकाना भाइयों का जाति प्रवेश संस्कार होने लग गया। यद्यपि पंजाब से पचासों मौल-वियों ने आ आकर इनको कहर मुसलमान वनाना चाहा और अलोभन दिये पर वीर मलकानों ने मुझाओं की एक न सुनी और डाढ़ियां मुंदबा २ कर चोटियां रखालीं। ध्रव प्रत्येक आई के सामने यह प्रश्न उपस्थित हैं।

## शुद्धि पर शंकायें व उनके उत्तर

पश्न (१) क्या इन शुद्धियों से हिन्दू-मुसलिम ऐक्य सदा के लिये टूट जायगा ?

बत्तर—इस ग्रुद्धि से हिन्दू मुसलिम पेक्य सदा के लिये ट्रूट नहीं सकता। क्यों कि इससे मुसलमानों को अली प्रकार विदित हो जायगा कि हिन्दू भी श्रपने धर्म में दूसरों को सम्मिलित कर सकते हैं। श्रोर जिस प्रकार किसी मुसलमान के ईसाई होने पर वे ईसाइयों से नहीं लड़ते डसी प्रकार वे हिन्दु श्रों से भी लड़ना बन्द कर देंगे। विटक वे किसी भी हिन्दू को डरा धमका व यहकाकर मुसलमान नहीं बनावेंगे क्योंकि वे जान आयेंगे कि इससे उनको लाभ नहीं होगा क्योंकि बह-काया हुआ हिन्दू समझाने पर फिर हिन्दू हो जायगा।

प्रश्त (२) क्या हिन्दुश्रों को शुद्धि करने का श्रधिकार है ?

उत्तर-यह तो प्रत्येक स्वतंत्रताप्रेमी तथा हिन्दू शाख का शाता जानता है कि हिन्दुओं को अपने धर्म को बढ़ाने का उतना ही अधिकार है जितना कि किसी मुसलमान या ईसाई को तवलीय करने का है। इसीलिये न केवल सना-तनधर्म व आर्यासमाज के सारे नेताओं ही ने शुद्धि में प्रोत्साहन दिया विक देश के नेता जैसे महात्मा गांधीजी, त्यागमूर्ति मोतीलालजी नेहरू, स्व० देशवन्धुदास, मौलाना अवुतकलाम आज़ाद, हकीम अजमलखा व डा० धंसारी ने स्पष्ट कहा है कि हिन्दुओं को शुद्धि करने का पूर्ण हक है।

प्रश्न (३) क्या मुसलमानों को श्रुद्धि से चिड़कर परस्पर सिरफोड़ो करनी चाहिये ?

उत्तर—नहीं कदापि नहीं। अव रही यह वात कि उन यु-द्वियों से हमारे मज़हबी दीवाने मुसलमान भाई चिड़कर कुछ ना समसी कर बैठे हैं और सारे आरतवर्ष में अशान्ति फैल रही है इस वास्ते ग्रुद्धि रोक वेना चाहिये, परंतु हमारा कहना है कि पशुबल से उरकर हमें कभी भी अपना न्यायपथ नहीं छोड़ना चाहिये, नौकरशाही से भी तो हमारी यही लड़ाई है कि वह हमें पशुबल से दनाकर रखना चाहती है और हमें हमारे न्यायोचित अधिकार नहीं देती। जैसे नौकरशाही के प्रतिकृत हम शान्ति-मय सत्याग्रह करके विजय प्राप्त कर सकते हैं वैसे ही उन मुसलमानों के प्रतिकृता भी जो रात दिन काफिरों को मारने की ग्रावाजें उठाते हैं हम दात्रधमें के सत्याग्रह ब्रारा विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न (४) क्या शुद्धि से जातीय महासभा वंद हो आयगी ?

उत्तर—चार वर्ष में श्रीमान् राजगीपालाचारी यंग रंडिया में वरावर लिख रहे थे कि शुद्धि के कारण जातीय महासभा वहुत शीव वंद हो जायगी। पर श्रभी तक तो वन्द नहीं हुई। हम इस भय को नहीं मानते। हिन्दू-मुस्लिम एकता बदि ऐसी कांच की चूड़ी है श्रीर नेशनल कांग्रेस यदि ऐसी कमज़ोर है तो जितना जल्दी उसका भएडा फूटे उतना ही श्रच्छा है। स्त्रराज्य से हिन्दू मुसलमान दोनों का बरावर लाभ है इसलिये उसको पान्त करने के लिये दोनों को नीकरशाही से लड़ना चाहिये। शुद्धि के कारण स्वराज्य की लड़ाई वंद नहीं हो सकी।

परन (४) क्या हिन्दुओं को श्रधिक संख्या वाले होने के कारण "श्रुद्धि" वंद करदेना चाहिये ?

उत्तर नहीं कदापि नहीं। अय रही यह वात कि हिन्दुओं की संख्या अधिक है ने यदि मुसलमान भाइयों को अधिक अधिकार देदें तो कोई हरज़ नहीं। इस कारण हिन्दुओं को अपना शुद्धि का अधिकार त्याग देना चाहिये, उत्तर में हमारा कहना है कि हिन्दु इतने संगठित नहीं हैं जितना कि कुछ राष्ट्रीय पत्त वाले सोचते हैं। दूसरे हिन्दुओं के अधिकार छिन जाने से स्वराज्य की जड़, जो न्याय और सत्य पर स्थिर है, उसड़ जायगी और लोग (Might is Right) पश्चिल को ही बड़ा मानने लगेंगे। इस वास्ते हिन्दुओं को शुद्धि का काम कदापि नहीं रोकना चाहिये विक न्यायां सुकूल अपने अधिकारों को प्राप्त करने पर देटे रहना चाहिये।

प्रश्न (६) क्या मुसलमानों का भी यह कर्तव्य नहीं कि वे हिन्दुओं को मुसलमान बनाना छोड़ दें ?

उत्तर—प्रत्येक को अपने धर्म प्रचार का पूरा हक है। बहुत से राष्ट्रीय भाई कहते हैं कि यदि मुसलमान यह इकरारनामा लिखदें कि वे किसी हिन्दू को मुसलमान न बनायेंगे तो हिन्दू भी लिख देने को तैयार हैं। परंतु मुसलमान ऐसा कभी भी नहीं मानेंगे क्योंकि उनके मुल्ला उनके काबू में नहीं रहेंगे और हिन्दू भी ऐसा नहीं मानेंगे क्योंकि पवित्र वेदों में सारे संसार को आय्यं बनाने की आहा है। अतः उसमें दीनों तरफ वाले धर्म की अबहेलना होने की बात कहेंगे, इसलिये स्वराज्य प्राप्त करने के लिये धार्मिक स्वतंत्रता आवश्यक है और प्रत्येक धर्मावलंबी को अपने अपने धर्म का प्रचार करने का पूरा इक है।

प्रश्न (७) क्या धार्मिक स्वतंत्रता में वाधा डालना कांग्रेस के लिये उचित है ?

उत्तर-सामुहिक रूप में कांग्रेस को इस विषय में सर्वथा निष्यंत्र रहना चाहिये, क्योंकि उसकी निगाह में सब धर्म पकसा है।

प्रश्न (c) नीकरशाही से लड़ने के लिये क्या हम धार्मिक सिद्धांतों को लाग कर विधर्मी वन जायं ?

उत्तर—नीकरशाही से लड़ने के लिये हमें धार्मिक सिद्धांत कदापि नहीं त्यागने चाहिये। क्योंकि हम किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष से नहीं सहते । हम तो अन्याय से युद्ध करते हैं श्रीर श्रन्थायी चाहे श्रंग्रेज़ हो या मुसलमान, या भर्तेही हिन्दू हो उसकी दंड देना प्रत्येक का कर्च व्य है 1 स्वराज्य की लड़ाई में हिन्दू मुसलिम दोनों को भाग लेना चाहिये। विदेशी राज्य से जो देश को दुईशा हो रही है उस में हिन्दू मुसलिम सब समान हैं। पर मुसलमान तो इस समय श्रवानी हो गये हैं। वे शंग्रेज़ों के श्रत्याचार सहेंगे पर हिन्दुओं से लड़ेंगे। श्रश्नी ही एसेम्चली में क्पये के श्रश्यरह वेन्स वाले मामले पर मुसलमान मेम्बरों ने जो नासमभी का परिचय दिया है वह किससे छिपा है? इसलिये नेताओं को चाहिये कि वे हिन्दुओं के इस शुद्धि कार्य्य में दखल न हैं। और हिन्दुओं को इस शरीर में प्राण रहते कदापि धार्मिक सिद्धान्त नहीं खागने चाहियें।

पढे लिखे मुसलमानों ने श्रपनी नौकरी श्रीर श्रधिकार के द्वकड़ों के लिये भारत में विखेड़ा मचा रक्खा है श्रीर वेपड़े मूर्ख मुसलमानों को वहका कर श्रपना खार्थ सिद्ध करते हैं। पर साधारण मुसलमानों को सोचना चाहिये कि यदि नमक पर कर बड़ा तो दोनों को हानि हुई। इस वास्ते हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पासीं सबको स्वराज्य प्राप्ति के लिये यद्ध करना चाहिये। उन लोगों की गलती है जो हिन्दुशों को श्रुद्धि का कार्य बन्द कर देने की सलाह देते हैं।

प्रश्न ( ६ ) क्या राजनैतिक सुधारों के साथ २ सामाजिक 🥕 व धार्मिक सुधारों को श्रावश्यकता नहीं है ?

उत्तर—हां, श्रवश्य ही राजनैतिक सुधारों के साय र सामाजिक व धार्मिक सुधार होने चाहियें तब ही तो कांग्रेस के साय र सामाजिक कान्ग्रेस हिन्दू समा, श्राप्य-सम्मेलन व मुस्लिम सभायें होती हैं। प्रश्न (१०) क्या स्नतन्त्रता की लड़ाई में हमें हमारे मुसलमान भाइयों को यह सिखाना अभीष्ट नहीं है कि उन्हें हिन्दू भाइयों को वे ही अधिकार देने होंगे जो ये अपने लिये चाहते हैं ?

उत्तर—अवश्य ही हमें अपने मुसलमान भाइयों को इस ग्रुद्धि के कार्य से यह सममाना है कि वे किसी पर अत्या-चार नहीं कर सकते और जितना कि उनकी इस्लाम के फैलाने का हक है उतना ही हमकी वैदिकधर्म फैलाने का हक है और यह इक स्वराज्य प्राप्त होने के पहले और पीछे भी प्रत्येक धर्म को रहेगा।

प्रश्न (११) क्या विदेशी हिन्दूधर्म पर आलग रहने का होप नहीं लगाते ?

उत्तर—हां, लगाते हैं। तय ही तो शुद्धि हम बाहर वालों को भी हमारे धर्म का रसास्वादन कराने का मौका देते हैं। श्रीर इससे वह रहों का भंडार, जिससे श्रव तक दूसरे वंचित थे, उनको प्राप्त हो जाता है। इसलिये यह शुद्धि तो हिन्दू धर्म की महान उदारता प्रकट करनेवाली है। शुद्धि हमारी संकीर्णता नहीं वतलाती जैसे कि कुछ नासमस भाई कहते हैं। शुद्धि से हम श्रपने श्रविकार उनको भी देते हैं जिनसे वे वंचित थे। यह तो स्वतन्त्रता के शुग में मुख्य बात है श्रीर समानता फैलानेवाली है। इससे राष्ट्रीय पद्मवालों च मुसलमान भाइयों को घवड़ाना नहीं चाहिये। श्रीर प्रत्येक हिन्दू को तन, मन, धन से श्रद्ध्ताद्धार श्रीर शुद्धि में सहायता देना चाहिये। प्रश्न (१२) ग्रुद्धि करते हुए मुसलमान एमसे लहें और षेषेटा डालें तो हम क्या करें है

ः उत्तर-महात्मा गांची कहेंगे कि तुम श्रत्याचार सदन फरलो। श्रहिसा का भाव रक्तो। अने दर्जे की भलाई खाँर भें म की आवना इस सब बुराई को खीर ख़लाचार को जीत क्रेगी। यह ब्राह्मण जावना है परन्तु इतिहास घताना है कि इससे कभी काम नहीं चला। इस समय हमें सामधर्म की श्रावस्यकता है। श्रतः हम यह कहेंगे कि श्रातनायी की धरावर दरह देना चाहिये। "जय योग्प वालों का एट वि-श्वास है कि दुनियां में यलवान को ही जीने का हक है। फाफ़िर ( Heathen ) के लिये कोई स्थान नहीं, तो हमें भज-वल से प्रतिकार करना ही होगा। प्रतिकार की भावना जि-न्दगी की निशानी है। जिसमें प्रतिकार की जावना नहीं रहती वह तेजध्र वीर्यहीन है। जब कोई हमारा ध्रपमान करे तो हमें श्रपमान को जुपचाप नहीं वर्दारत करना चाहिये. वहिक हमारा सामाजिक कर्च व्य है कि श्रपमान करने वाले की दगडरें। क्रब काल के लिये तो हमें हज़रत मुसा का Eye for an Eye& tooth for a tooth अर्थात जैसे की तींना वाडे सिद्धान्त को कार्यहरू में परिएत करना। होगा। इस समय हिन्द जाति क्रवरिस्तान के समान हो रही है। क्रवर एउकर नहीं कहती कि पयों मेरे पर जुते लेकर चढ़ते हो ? पयों श्रंपमान करते हो । वास्तव में हम पेड़ और पत्थर के समान हैं। पेड़ पर लात मारो वह पुन: नहीं मारता। मुदी चीज़ प्रतिकार नहीं करती । चावियों का गुरुष्टा जेव में है वह वैसा का वैसा ही रहेगा, न घटेगा न बढ़ेगा क्योंकि जड़ है। जो तन्द्रहस्त चेतन वस्त है वह बढेगी।जो कमज़ोर रोगयस्त । है वह घटेगो। हिन्दूजाति को हमने जब बना रक्खा है। श्रोर हम रोगग्रस्त होकर जीए हो रहे हैं। श्रत: इसमें जात्रधर्म का प्रचार कर प्रतिकार सिद्धान्त फैलाने से जागृति श्रोर जीवन श्रासकता है।

इसनिन्जामी की बुरा कहने श्रीर ईसाइयों के नाना प्रकार के हथकराडे यतला देने से काम नहीं चलेगा, श्रावश्यकता है सब्धे कर्मवीर कार्यकर्ताश्ची की। सरकार से हमारी शिकायत है कि वह मुसल्मानों को वगल में दबाकर हमें नीवा दिखाकर और अपमानित करके हमारे मनो-आवों को कुचलतो है। यह सत्य है श्रीर इसका उपाय करना प्रत्येक श्रार्थ्य का कर्चव्य है। परन्तु हमने हमारे ही भाइयों के साथ क्या व्यवहार कर रक्खा है ? कोरी शुद्धि, संगउन, श्रञ्जूनोद्धार, दलितोद्धार चिल्लाते हैं। परन्तु विचारी को कार्यक्र में परिशत बहुत कम करते हैं। मैंने मेरे एक भंगी भाई को शुद्ध पवित्र करकर श्रपने यहां नौकर रक्खा तो कई महाशयों ने तो जो ग्रुद्धि दलिवोद्धार पर डींगें मारा करते थे श्राना जाना तक वन्द कर दिया श्रीर कहने लगे कि शारदाजी ! तुम तो बहुत आगे घढ़ गये।हम नहीं आवेंगे। इनका जाति-श्रिभमान नहीं छूटता। हमारी जाति-श्रिभमान ही हमारा नाश कर रहा है। हमने हमारे अबूत भाइयों के साथ कुत्ते श्रीर विल्लो से भी बुरा वर्ताव कर इनकी अपना घोर शत्रु बनाकर हमारा नाश कराया। विधवाओं के साथ अयंकर ब्रुत्याचार कर उन्हें विधर्मी होने के लिये वाधित किया। श्रीर न मालूम कितने मीला वनवाये । हमने कसाइयों को हज़ारों रुपये कर्ज़ देंकर बूचड़खानी को रीनक देकर गोहत्या का पाप कमाया। इसिलिये यदि सरकार की क्षिटिल नीति से झाँर मुसलमानों के गुंडापने से वचना है झाँर मातृभूमि का प्यार है तो घर की सम्हालो। संगठन करो झाँर रिश्यतखोर मुक्रहमेयाज़, रंडीयाज़, विध्याझाँ को गर्भहत्या करानेवालों को नीवा समसी। झाँर नाममात्र को किसी पेशे के कार्य ही अलूत कही जाने वाली जाति को कंचा बनाकर हाथ पकड़ कर वरायर के हक प्रदान करो। भाँर नासमसी से ईसाई मुसलमान हुआँ को शुद्ध कर पवित्र आर्य्य (हिन्दू) बनाश्रो।

प्रश्न (१३) वर्त्त मान में जो सारे भारत में हिन्दू मुसलमानों में भगड़े हो रहे हैं उन्हें देखकर प्या हिन्दू मुस्लिम ऐक्य से निराशा होकर बैठ रहना चाहिये!

उत्तर—नहीं, कदापि नहीं, एक समय योख्य में भी प्रो-टेस्टेंट श्रीर रोमन केथोलिकों के खूब धार्मिक भगड़े हुये थे। वे एक दूसरे को धार्मिक श्रसहिष्णुता के कारण करल कर देते थे। परन्तु फिर जब परस्पर में उन्होंने एक दूसरे के धार्मिक तत्व को समभा तो सब रगड़े भगड़े मिट गये श्रीर सब राष्ट्रीय श्रांदोलनों में प्रवृत्तं हो गये। इसी प्रकार भारत के मु-सलमान जब हिन्दू धर्म के तत्व को समभ लेंगे, उनको यह झात हो जायगा कि भारत के हिन्दू जो उनके पूर्वंज थे उन्होंने ही सारे संसार में नौशावादियां चसाकर श्रार्य सम्यता का प्रचार किया। श्रीर उनका इसलाम धर्म भी हज़रत ईसा श्रीर मूसा के धर्मों की पचमेल खिचड़ी है। हज़रत ईसा ने बीद धर्म श्रीर हज़रत मूसा के धर्म से सवक लिया। श्रीर हज़रत मूसा ने प्राचीन मिश्र से धर्म सीखा। श्रीर प्राचीन मिश्र की जाकर भारत के हिन्दुओं ने यसाया श्रीर श्रपना धर्म सिक्षाया। जब मुसलमानों को उपरोक्त इतिहास झात हो जायगा तब मात सृमि भारत को प्रेम करेंगे श्रीर हिन्दू धर्म की श्रपने पूर्वजों का,धर्म मान कर इस्जत करेंगे, श्रीर तथ ही इनकी सचीग्रुदि श्रीर हिन्दू मुस्लिम पेन्य होगा।

परन (१४) "ग्रुद्धि तो वही कर सकते हैं जो स्वयं ग्रुद्ध हो जावें।" हिन्दू समाज में बहुत रुढ़ियां हैं उनको पहले निकालो तय ग्रुद्धि का नाम लेना ! मुसलमान तवलीय करें तो करने दो !

दो दो तोन २ हिन्दुश्रों को एक २ मुसलमान मुस्लिमं वनावे तो वनाने दो ? इसनिन्ज़ामी रंडियों तक से इस्लाम फैलावे तो फैलाने दो।परन्तु हिन्दुश्रों को स्ववं श्रुद्ध हुए विना श्रुद्धि कदापि नहीं करनी चाहिये क्योंकिहमें तत्व (Quality) चाहिये ( Quantity ) तादाद नहीं। तवलीय से हिन्दू समाज में से कच्चे लोग निकल जावेंगे तो फिर एक्के २ लीग रह लायंगे श्रतः शृद्धि डिस्ट को एक तरफ हटाश्रो।

उत्तर—इन युद्धि के विरोधी भोके भाइयों को हमारा यह उत्तर है कि व्यावहारिक संसार में विना तादाद के कोरे श्रादर्श से काम नहीं चलता। लाटसाहय को कीन्सिल और प्रान्तीय कीन्सिलों में तादाद के हिसाब से वोट लेकर ही कामून बनते हैं श्रीर जनता के भाग्य का निर्णय होता है कोरे वहे २ दिमाय वाले, बुद्धि quality वाले बेटे रह जाते हैं श्रीर तादाद quantity वाले जीत जाते हैं। हमारा तो यह कहना है कि quantity produces quality श्रयांत् स्थादा तादाद

से श्ररही श्रक्त निकलती है। जैसे सेर दूघ से यदि १ छटांक मक्तन निकलता है तो ४ सर दूध से ४ छुटांक मक्तन निक-लेगा । श्रतः स्यों स्यों श्रविक quality तादाद होगी त्यों त्यों अधिक quantity अन्द्री युद्धि वाले अधिक निकलेंगे। लातीं की देवी बातों से नहीं मानती।यह तो प्रत्येक कार्य्य के लिये ही नियम लागू है कि कार्य को भली प्रकार सफलीभृत करने के लिये श्रादर्श भले २ विद्वानों को काम करना चाहिये। परन्त हम देखते हैं कि आदर्श पुरुप विरत्ते ही मिलते हैं। बड़े २ नेता सर्वाङ्गसुन्दर श्राद्शं पुरुष नहीं हैं।।इससे फ्या हमें काम वन्द कर कर हाय पर हाथ घर कर पुरुपार्थहीन वनकर वैठ जाना चाहिये ? नहीं कदापि नहीं। यही उपरोक्त शंका करनेवाले स्वराज्यवादी स्वराज्य श्रान्दोत्तन श्रोर श्रसह-योग श्रान्दोलन में शृद्धि आन्दोलन के कार्य्यकर्ताओं से यहुत हलके दर्जे के लोगों के साथ काम लिया करते थे और जब बहुत कहा जाता था कि श्रलहयोग जैसे पवित्र श्रान्ही-लन में भारतवर्ष के समान मुर्ख श्रपवित्र जनता विना गुद्ध हुये समिपलित नहीं हो सकती तो यही शङ्का करनेवाले व्यक्ति कहा करते थे कि जैसी पृंजी है उसी से काम लिया जायगा। हम भी इनका उत्तर उनके ही शब्दों में देते हैं कि शुद्धि में भी जैसे मत्रूप ययाशकि भयत से उत्तम से उत्तम मिलते हैं उन्हों से हम काम कर रहे हैं। ग्रुद्धि के विरोधी कुछ बरसा-संघ वाले शृद्धि के धात्वर्थ (लफ़जी ) माने लेकर उसकी सिल्ली उड़ाते हैं उनसे हमारा नम्रनिवेदन है कि वे शुद्धि के श्रर्थ यही समभें कि प्रायश्चित करना मुसलमान ईसाइयों की पुनः हिन्दू धर्म में लाना हो शुद्धि है इन चर्खासंघ वालों से हम कहते हैं कि जैसे उनके कथनानुसार अकेले वसें कातने से मनुष्य पिनत्र होता है श्रीर स्वराज्य के निकट पहुंचता है वेसे हो जो पुरुप शुद्धि श्रान्दोलन में भाग लेते हैं वे हिन्दू समाज को ज्य होने से बचाते हैं श्रीर मुसलमानों धर्म हारा समुल नए होती हुई श्रार्य संस्कृति को रज्ञा करते हैं। शुद्धि के बीर सैनिक श्रपने प्राचीन श्रार्यधर्म के प्रति प्राम रज्ञने के कारण न केवल स्वयं योग्य श्रीर उन्नत वनते हैं विलक्ष श्रपने हुसरे भाइयों को भी योग्य श्रीर उन्नत वनते हैं विलक्ष श्रपने हुसरे भाइयों को भी योग्य श्रीर उन्नत वनते हैं। शुद्धि से मन की संकीर्णता नए हो जाती है श्रीर भाव उच्च व उदार हो जाते हैं। श्रीर एक २ मुसलमान श्रीर ईसाई को शुद्ध करने से ३०० गीवों वाली एक २ गोशाला स्थायीक्ष्य से खोलने का पुरुष होता है।

इसका हिसाव श्री देवीदत्तती टेम्परेस प्रीचर ने इस प्रकार लगाया है:—

यदि एक ईसाई श्रयंवा मुसलमान एक पाव दोपहर श्रोर एक पाव सांभ के गोमांस खाता है, तब एक दिन में श्राध- सेर मांस का हिसाब होगया। श्रीर ३० दिन में ३० श्रधंसरा जिसके १४ सेर होते हैं। अर्थान् एक बिल्विया एक माह में खाग्या। यदि वह १२ महीना जिन्दा रहा तब तो १२ बिल्विया खागया श्रयांत् जो छः गौवों के बराबर होती हैं। यदि वह १० वर्ष जिन्दा रहा तो १० छक्के ३०० गौवों, जोएक गोशाला के बराबर होती है, हजम कर गया। यदि ऐसे मांसाहारी को कोई हिन्दू शुद्ध करके मिला लेवे श्रीर मांस खाना छुड़ा दे तो ३०० गौवों को वैतरनी की। श्रीर पुष्य लूटा जो एक गोशाला के बराबर होती है।

इन गौनों में से एक तिहाई विया जाने श्रीर निस्नलिखित

हिसाय से दुग्ध देवें तो कितना उपकार मनुष्यों का हो स-कता है। यदि एक गी तीन तीन पाय सार्य-प्रातः दूध देती रहे तो ढेढ़ सेर प्रतिदिन के हिसाव से ३० दिन का ध्र सेर दुध हुआ जिसके ६ पने पैतालीस सेर अर्थात् एक माह में ६ पसेरी दूध होगया। यदि वही गाय १२ माह इसी आंति दूध देती रहे तो १२ नवां १०= पसेरी ह्वा जिसके १३॥ मन दूध होता है। यदि अपनी ज़िन्दगी में वही गाय १० वार बिया जावे. तव तो इसी हिसाव से १० वर्ष का दूध १३४ मन हो-गया। निदान सी गीवों का दूध १३४०० मन होगया। अब प्रति मनुष्य को एक सेर के हिसाय से दूध वांटा जावे तो ४४०००० मनुष्यों का पेट पोपण होगया। श्रव इस दूध में से घृत निकाल कर वेचा जावे श्रथवा आहे विरादरी या साधु ब्राह्मणों को स्रोर पूरी खिलाई जावे अथवा इस जुत से हवन यद्य या श्राद्ध करो तो कितना भारो पुर्य हुवा जिससे कि र्धेश्वर श्रीर देवता तथा पितर प्रसन्न होते हैं। प्रत्युत हवन की सुगन्धि वायु में फैल कर रोगों को नए कर देती है। प्राणीमात्र का दुःख दूर होजाता है। सुगन्धि के फैलने से सुन्दर वादल वनते हैं। उनसे जो वर्ष होती है वह उत्तम श्रीर रोगनाशक जल होता है। उत्तम जल से उसम श्रीर वल-वर्धक श्रोषधियाँ श्रीर श्रम्न उत्पन्न होता है। जिसके खाने से निरोग वोर्य वनेगा, उससे सुन्दर रोगरहित बलिप्ड तेजस्वी धर्मात्मा माता पिता के साज्ञाकारी ईश्वर श्रीर देश-अक तथा ब्रह्मचारी सन्तानें उत्पन्न होंगी। क्योंकि मनुजी कहते हैं--

त्रानो प्रास्ताहुती सम्यकादिसमुपतिष्ठते । त्रादित्ये जायते वृष्टिवृष्टरत्रं तथा प्रजाः ॥—मञ्ज

इसी भांति एक भी अपनी आयु भर में पांच विद्या देवे तो उसके दूध का हिसाव जोड़ो-दूध की संख्या कितनी वढ़ जावेगी। श्रीर विद पांच वछवा देवे तव तो १०० गौवीं के ४०० वैत होगये जिनसे २४० वीघा जमीन जोती जा सकती है। यदि प्रति बीघा ४ मन अन्न पैदा होवे तो २४० बीघा का १०००० मन हुन्ना अन प्रति व्यक्ति को एक सेर के हिसाब से बाँटा जावे तो ४००००० (चार लाख) मनुष्यों का उदर पोषण होता है। श्रस्तु दूध श्रीर श्रन्न जो गाय श्रीर वैलों से उत्पन्न किया गया उस सब से एक सेर प्रति मनुष्य के हिसाव से वाँटा जावे तो १४०००० (नी लाख चालिस हजार) मनुष्यों का उदर पोषण होता है। इसके अतिरिक्त एक गाय के गोबर से प्रतिदिन ऐसे के कंडे प्राप्त हो जावें तो २०० गीवों के कंडे का मूल्य प्रतिदिन ४॥ଛ ) हुए झौर इस हिसाव से १ माह के १४॥=) हुए और एक साल की कंडे की क्रीमत १६८७॥) हुए। इसी भांति गौवों के सूत्र श्रौर गोवर की पांस बनाकर क्षेत में डाला जाने तो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति वढ़ जावेगो श्रीर श्रन्न की पैदाइश बहुतायत से होगी।

निदान एक गाय के मारने में ६४०००० मनुष्यों को मार डालना है, और गोहत्यारे को ग्रुड करके मिला लेना ऊपर लिखे मनुष्यों का जीवन दान के तुल्य हो सकता है।

इसी प्रकार गोरचा से महर्षि स्वामीदयानन्दजी ने श्रपनी गोकरुणानिधि में हिसान लगाकर श्रनेक लाज बताये हैं। श्रतः शुद्धि श्रवश्य करना वाहिये।

आरतवर्ष के हासत्व का नाश करने और हिन्दू मुसलमानों का सेव् आव मिटाकर सच्चा पेक्य स्थापित करने का वा स्वराज्य प्राप्त करने का एकमात्र उपाय गुद्धि ही है। जो मुसलमान विरोध कर रहे हैं यह केवल वुलवुले के समान हैं। जैसे किसी फीड़े का श्रापरेशन किया जाय (चीरा दिया जाय) तो रोगी चिल्लाता है, लड़ता है, गाली देता है, परन्तु योग्य वैद्य कदापि उसकी चिलाहर को मुनकर श्रपना नश्तर पीछे नहीं खींचता किन्तु श्रपना काम करता चला जाता है और अन्त में रोगी घेच का सदा के लिये श्राभारी ही जाता है। इसी प्रकार गुद्धि के कार्य्यकत्तांश्रों की किसी प्रकार के विरोध से न उरना चाहिये प्योंकि इन भोले मुसलमानों को श्राने वाली संतानें गुद्धि के कार्य्यकत्तांश्रों की चिर छत्तप्र रहेंगी श्रोर इन घीर सैनिकों के नाम इतिहास में स्वर्णाचरों में लिखे जावेंगे। धर्मवीर पू० स्वामी श्रदानन्दजी के चलिदान के बाद तो सब प्रकार के वादिववाद वहस और व्याप्यान का समय जाता रहा। श्रव तो शुद्धि के चेत्र में कमंबीर वन कर काम करने का समय है।

प्रश्न (१४)—ग्रुद्धि का प्रचार क्यों नहीं होता ? उत्तर—प्रचार नहीं होने के निस्नलिखित कारण हैं—

हम केवल एक दिन शुद्ध हुए आई के हाथ का साकर अपने कर्चन्य की इतिश्री समक्ष लेते हैं। हम शोर यहुत करते हैं, काम कम करते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है उसकी हैलमेल चाहिये। उसके सुख दु:स की नात करने नाला चाहिये। उसके बेटे वेटियों के निवाह संबन्ध होने का सुभीता चाहिये। उसके रोज़ी का प्रवन्य होना चाहिये। हमने न्यकिंगत धर्म की सामाजिक धर्म से ऊंचा मान

रक्ला है। अपनी अपनी डाढ़ी बुआने में लगे हुये हैं। कीन ग्रद्ध हुए मुसलमान को छाती से लगावे? वस Everybody's work is nobody's work प्रत्येक का काम किसी का काम नहीं है वाली मिसाल है। श्रतः फाम नहीं हो पाता। हम कोरे Scoffer और Table talker खिल्ली उड़ाने वाले समालोचक हैं। वैठे वेठे समालोचना करते हैं। यह भी कुछ नहीं, वह भी कुछुनहीं, फलां यश का भूखा है, फलां चन्दा खा गया, फलां का व्यापार रोज़ी कैसी चलती है ? बस इन वातों में, ईर्पा द्वेष में. घरवाद हो गये। प्रत्येक हिन्दू का जो सामाजिक धर्म, मुसल-मानों को श्रपने में जज्ब करने का है. उसकी श्रोर ध्यान नहीं देते। हम वीमार हैं, वीमारी की निशानी क्या है ? ''बाया हुआ हजुम नहीं होता। भूख नहीं लगती। चलने फिरने को जी नहीं चाहता। खाट पर पड़े रहते हैं। खाते हैं बह के हो जाती है।" ठीक यही वीमारी की हालत इस समय हिन्दू समाज को है। ग्रुद्ध भी कर लिया तो उसको पचा नहीं सकते। वह पचाना जय ही होगा जब हम विवाह संबन्ध रोटो वेटी इन ग्रुद्ध हुन्नों के साथ खोलेंगे। त्राग लगने पर श्रवहयोगी स्वार्थी गांव वालीं की जो दुर्दशा होती है वही मिसाल हमारी हो रही है। प्रत्येक श्रादमी यदि गांव में श्चाग लगने पर श्रपने २ घर पर घड़ा लिये खड़ा रहेगा श्रीर दौड़कर दूर जलती हुई भौंपड़ी की आग वुसाने को अपने पानी का घड़ा न इालेगा ती गांव जल जायगा। यदि संगठित होकर सब एक साथ श्राग बुक्ता देंगे तो श्राग भी बुक्त जायगी श्रीर गांव भी वच जायगा। दूध के स्थान में पानी के घढ़े के डालने की कहानी के समान हमारे नेताओं की श्राज्ञा का पालन हो रहा है। क्योंकि सब यही मन में सोचते हैं कि हमने काम

नहीं किया तो कीन कहने सुनने वाला है। श्रत: मिश्नरी प्रचारक बनो। सब का धर्म है कि जब वह सुने कि हिन्दू श्रीरत उड़ाई जा रही है वह उसे बचावे। किसी खास व्यक्ति के अरोसे नहीं बैठना चाहिये कि वही श्रावेगा तब शुद्धि होगी।

हमें आजा पालन सीवना चाहिये। हरएक की नेता नहीं वनना चाहिये। प्रत्येक की गुद्धि का वार सैनिक वनना चाहिये। हमारी सेनापित तो भारतीय हिन्दू गुद्धि सभा है। धन की लोलुपता और स्वार्थ छोड़ो। हम आत्मा को अजर अमर मानने हुये भी पिटते हैं क्योंकि इस पर हमाग हद विश्वास नहीं। हिन्दू ४००) कमावेगा, खावेगा कुछ नहीं, लोग माल उद्विंगे, सहारतपुर, कोहाट के समान लुट लेंगे, चोर लेंगे तब सिर पटक कर रोवेंगे, अत: कहो सो आवरण करो।

मुसलमान ईसाई अपनी धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं। आप क्या करते हैं ?

मोलाना मोहम्मदश्रली, जफरश्रली, किचलू यह सव मुसलिम राज्य के स्वन्न देख रहे हैं। इधर राजपाट स्निकर भी हम पुनः श्रायं स्वराज्य स्थापन करते हिचकते हैं। हम हिन्दू कोरे Utilitarian लाभवादी हो गये हैं। हरएक वात में देखते हैं कितना लाभ मुक्ते होगा! कीम हूवे चाहे तिरे। यही सोचते हैं, "श्रभी तो मजे में गुजरतो है श्राक्रवत की खुदा जाने।" हम सब व्यक्तिगत स्वार्थ को देखते हैं। तब हो यह दुर्दशा है। श्रतः श्रव ती सम्हली श्रीर शुद्धि का रचनात्मक कार्य्य करो। जरा तो प्राचीन श्रार्थ गौरव स्मरण करो। देखो हम (Colonizers, Conquerors & Civilizers of the whole world) सारे संसार में नी श्रादादी बसाने वाले, विजय करने वाले और सम्यता सिखाने वाले थे। प्राचीन काल में प्रेम, प्रीति, एकता थी। कोई भेदभाव नहीं था। हमारे में सहयोग था। किसी वस्तु के सहयोग से उसका जीवन रहता है। उसके साथ उदासीनता से उसकी वीमारी और असहयोग से मृत्यु हो जाती है।

हमारे जाति पांति श्रीर साम्प्रदायिकता के भावों ने हमारे में श्रक्तमें एयता श्रीर एक दूसरे के प्रति उदासीनता पेदा करदी। श्रीर हमारे मूर्च पहलवान श्रापस में ही लड़ कर श्रपना समय श्रीर वल नष्ट करने लगे।

हम दकोसलों, सहियों और रिवाजों में फंसे हैं। हमारे में "चेलेवालो, गुरुजो वाली श्रीर गये की पूंछ वाली कहानी जिसमें पुरानी सहियां न छोड़ने वालों की दुर्शा वतलाई है वह मिसाल चिरतार्थ है। दोप ज्ञात होने पर भी हम बुरी रस्मों को इसलिये नहीं छोड़ते क्योंकि हमारे पूर्वजों ने गलती में उन्हें जारी करदों थी। श्रव भी हम असली तत्व पर नहीं पहुंचे। सरकार को कोसने, मुसलमानों को गालियां सुनाने से काम नहीं चलेगा। हमें विधवाश्रों पर तथा श्रव्हतों पर जुलम शीव वन्द कर कर हिन्दू-संगठन के कार्य्य में संलग्न हो कर, हमारे श्रक्षमानिस्तान के मुसलमान पठानों को जो पहिले "हिन्दू हो थे औरजिनका हिन्दुत्व का द्योतक "पठान" शब्द संस्कृत के "प्रस्थान" से वना है और जिनका हिन्दू यादव वंशी होना तथा वौद्ध होना प्राचीन इतिहासों तथा खंडहरों से सिद्ध है उन सबको हमें ग्रद्ध कर हमारे में जुल्व करना चाहिये यहां तक की मुसलमानों को खिलाफ़त वालों टकी तक को शीव्र

हिन्दू बनाना चाहिये क्योंकि प्राचीन इतिहास इसे हिन्दुओं का "कपादोप" देश सिद्ध करते हैं। यहां के सन्नेश्वर राजा Hettates "होटाटीस" वहे प्रसिद्ध हिन्दू वीर हुए हैं।

प्रश्न (१६)—जिस मनुष्य ने मुसलमानों का करमा पर लिया श्रोर मुसलमानों के साथ रोटी झाली श्रीर पानी पी लिया वह हिन्दू कैसे वन सकता है १

उत्तर:—रोटी और पानी का मुसलमानी धर्म से कीई सम्बन्ध नहीं है। पानी पीने की चीज़ है रोटी खाने की चीज़ है। दोनों पदार्थ १२ घंटे में पाखाना और पिशाव वनकर वाहर निकल जाते हैं, "लाईलाहा इलिल्ला मुहम्मद रस्लिल्लाह" इस कल्मे के पढ़ने से हिन्दू कभी मुसलमान नहीं वन सकता, क्योंकि यदि कुत्ते और गधे के कान में कल्मा पढ़ देने तो वह मुसलमान का कप धारण नहीं करता है तो फिर एक हिन्दू के कान में पढ़ देने मात्र से वह कैसे मुसलमान वन सकता है? मज़्य तो हिन्दू या मुसलमान विचारों और उनकी सम्यता से वनता है। जिन्होंने मुसलमानी सम्यता स्वीकार नहीं की व मुसलमान वने ही नहीं।

'लाईलाहा इलिल्लाह' इसके अर्थ हैं कि एक परमातमा है दूसरा कोई नहीं है। हमारे यहां वेदांत का भी एक सूत्र है जिल् सके अर्थ 'एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति' के होते हैं। जिसके पढ़ने से कीई कदापि भी मुसलमान नहीं वन सकता। और कल्मे का दूसरा भाग 'मुहम्मद रस्ल लिल्लाह' अर्थात् "मुहम्मदसाहव ईश्वर के भेजे हुए हैं" ती ईश्वर के भेजे हुए तो सभी पाणी हैं। विना ईश्वर का भेजा हुआ कीन आयो सो वताओं ! यदि मुहम्मदसाहव का नाम लेते ही सब हिन्दू मुसलमान वन जाते. हैं तो सहस्रों मुसलमान "रामप्रसाद" श्रीर "गङ्गासिह" का नाम लेते हैं तब वेसव के सब हिन्दू क्यों नहीं ही जाते श्रित: ऐसा. करने से मुसलमान नहीं वन सकता।

रही खाने पीने की वात, सो मुसलमानों का वनाया हुआ भोजन सहस्रों श्रंग्रेज़ खाते हैं किन्तु उनमें से एक भी मुसल-मान नहीं बना।तथा उनकी दाल भात की हांडी कुते श्रीर वन्दर चाट खाते हैं परन्तु उनमें से भी कोई मुसल्लमान नहीं वना । यदि ताज़िया, पचपीरिया, क्रवर गाज़ीमियां इत्यादि के पूजने से श्राप मुसलमान नहीं वने तो खाने पीने से मुसलमान थोड़े ही वन सकते हैं? विल्ली का जुठा दूध, चूहे की कुतरी रोटी, कुप्पे का घी, दालभात पर मक्खी वैठती है उसे खाते वक्त यदि आपका धर्म न गया तो क्या मुसलमान की छुई रोटी खाने से या पानी पीने से श्रापका धर्म चला जाता है ? -- मुसलमानी की बनाया हुआ बर्फ़ और सोडावाटर, शका-खाने की दबाई तथा वन्दने के पानी से कुँ जड़े द्वारा छिड़की हुई गंडेरी चुसते वक्त श्रीर फल श्रीर तरकारी खाते वक्त तथा मु-सलमान कसाई के हाथ का छूत्रा गोरत खाते वक्त अगर आपका धर्म नहीं गया तो क्या कल्मा पढ़ने से या हुए हुए रोटी पानी से आपका धर्म चला जायेगा ? अतः मूर्खता छोड़ी। कशी किसी हिन्दू को खाने, पीने या मुसलमानी से दोस्ती होने के कारण हिन्दू धर्म से वाहिर न जाने दो। वल्कि प्रत्येक हिन्दू का पवित्र कत्तंव्य यही है कि जहांतक होसके जितने मुसलमानों को हिन्दू वनावे उतना ही पुराय है। देखी आपका १. रूपया भी पालाने में या नाली में गिर जावे तो वह भी जल से पवित्र

करके ते तेते हो। तो फिर यह तो अपने हो आई मनुष्य हैं
उनको तो अवश्य हो शुद्ध करके अपने में मिला तेना चाहिये।
आपके घर का एक आदमी मर जाता है तो राते हो परन्तु
नुम्हारे सेकड़ों आई ईसाई मुसलमान घनाये जाते हैं जो एक
प्रकार से तुम्हारे परिवार से उनकी मृत्यु के समान हो जुरा
होते हैं तो उनके बचाने का उपाय नहीं करना महान् पाप है।
जिस प्रकार एक पुत्र के उत्पन्न होने पर हम खुशियां मनाते
हैं और हिप्त होते हैं उसी प्रकार हमें एक मुसलमान के
हिन्दू वनने पर खुश होना चाहिये, क्योंकि वालक को उत्पित्त
से भी यह अधिक लाभपद है। पाला पोसा युवक सम्मिलित
होता है तो समाज को कितना भारी लाभ होता है ?

प्रश्न (१७)—जो युद्धि करने का यिरोध करे उसके लिये क्या शास्त्राह्म है ?

उत्तर-हमारे स्मृति शास्त्रों में यह श्लोक श्राता है:-

श्रातीनां मार्गमाणानां प्रायश्चितानि ये द्विजाः । जानन्तोऽपि न यच्छन्ति ते चे यान्ति समरत्णः॥

अर्थात् जो शुद्ध होना तथा प्रायश्चित्त करना चाहते हैं उनकीजो द्विज जान वृक्षकर शुद्धि नहीं कराते वे स्वयं पातकी स्रोर पतित हो जाते हैं।

श्रतः पाप श्रीर पतित होने से उरो श्रीर हिन्दू मुस्तिम एकता के वहाने शुद्धि शास्त्र पर लीपापीती करने वालीं की वातें मत सुनी। यह कांग्रेस वाले ती श्राजकल जो ज़िह करता शौर श्रकड़ता है उसी की खुशामद करते हैं। यह तो चाहते हैं कि हिन्दू भी प्रसन्न रहें, मुसलमान भी प्रसन्न रहें। श्रीर मुसलमानों के देशद्रोह को देखते हुए भी कहते हैं कि मुसलमानों के देशद्रोह को देखते हुए भी कहते हैं कि मुसलमान भी देश अक्त श्रीर हिन्दू भी देश अक्त। श्रीर ऐसी सब मिथ्या करपना यह इसलिये करते हैं कि श्रप्रेज़ों के सामने श्रीर रायल कमीशन के सामने दोनों का मेल ज्ञात हो श्रीर हमें सीधे हाथों धिना कुर्यानी श्रीर तपस्या के स्वराज्य मिल जाय। परन्तु हम ऐसे मेल से दूसरों की श्रांखों में धूल नहीं भों क सकते हैं। सरकार ऐसे मेल की गहराई को जानती है श्रीर कांग्रेस के वल को भी जानती है श्रीर

प्रश्न (१=)—मुसलमान को श्रुद्ध करते समय श्रुद्धि की क्या शास्त्रविधि जन समुदाय के सामने करनी चाहिये ?

उत्तर—सनातनी आई कोरी कंठी बांध व्रत करा तथा गङ्गामल और गोमूत्र पिला कर ही शुद्ध कर देते हैं। कोई हिन्दुओं के पुनर्जन्म के सिद्धान्त मानने, मुद्दों को जलाने की पृथा प्रचलित करने, गाइने की पृथा चन्द्र करने और खतना कराने और निकाद पढ़ाने आदि की मुसलमानी पृथा छोड़ देने की प्रतिक्षा करने पर ही उसकी शुद्ध हिन्दू मान लेते हैं। सिन्छ आई अमृत छका कर ही हिन्दू बना लेते हैं। और जैनी आई अपने मिन्द्रिजों में विठा कर ही शुद्ध कर लेते हैं। और आर्य्यसमाजी आई प्रयम उसका सिर मुंखना कर खड़ी कटना कर सिर पर चोटी रखा कर, स्नान कराकर हिन्दुओं की धोती और कपड़े पहिना कर उसे हन्तुक्राड़ के समीप विठा कर यही-पत्नीत का मन्त्र बोल कर शुद्ध करते हैं:—

श्रों यद्योपवीतं परमं पथित्रं प्रजापतेर्यत्सदजं पुरस्तात् । श्रायुष्यमत्रथं प्रतिमुख छन्नं यद्योपवीतं चलमस्तु तेजः ॥ यद्योपवीत मसियदास्यत्या यद्योपवीतेनोपनद्यामि ।

पुन: गायत्री मन्त्र की पढ़ाते हैं:-

भ्रां भूर्भूवः स्वः तत्सिवतुषरेषयं भगों देवस्य धीमिट धियो यो नः प्रचोदयात्।

इस मन्त्र को वोल फिर सय उपस्थित सल्जनों के सन्मुख शुद्ध होनेवाला व्यक्ति कहे कि में श्रपनी राजी खुशों से सोच समक्ष कर आर्यधर्म स्वीकार करता है। फिर प्रतिद्या करे कि में अपने प्राणों से भी प्यारा वैदिकधर्म को समकता है और इस पर सदा दृढ़ रहुंगा श्रोर इसकी रज्ञा के लिथे श्रमने प्राण न्योद्यावर करने को सदा तत्पर रहुंगा। कभी किसी लोझ, लालच, अय, यहकावट या डराने धमकाने में श्राकर वैदिकधर्म नहीं त्यागुंगा। तत्पश्चात् शुद्ध किये हुये श्रादमी या स्त्री के हाय का भोजन करना सच उपस्थित आर्यपुक्षों का परमध्म हाता है। श्रोर बढ़े श्रानन्द श्रोर उत्साह के साथ श्रुद्धि का कार्य समान्त होता है।

प्रश्न (१८)—क्या शुद्धि की पेतिहासिक घटनार्थे आप दे सकते हैं और मुसलमान लेखकों द्वारा भी आप शुद्धि की घटनार्थे सिद्ध कर सकते हैं ?

उत्तर—हां अवश्य, यदि आपने विचारपूर्वक पहले के अध्यायों को पढ़ा है तो वे पेतिहासिक घटनाओं से ही

भरपूर हैं। लीजिये और भी सुनिये—सब की विदित है कि सारे भारत में हिन्दू कारतकारों की एक जाति फैली हुई है जिनको 'विसनोई'' कहते हैं। यह जाति मुसलमानी का<del>ल</del>ः मे श्रव तक शुद्धि का कार्य वरावर करती चली श्रा रही है। ये विवर्मियों को श्रपने इष्टदेव श्री ''जाम्भाजी'' का चरणासत पिला कर अपने में मिला लेते हैं और फिर उससे कोई भिन्न भाव नहीं रखते। जो श्राप यह कहें कि उपरोक्त सव ऐतिहासिक घटनायें हिन्दू लेखकों ने लिखी हैं अत: मान्य नहीं हैं सो यह बात भी मिथ्या है क्योंकि श्रंग्रेज लेखकों ने तथा तत्कालीन मुसलमान लेखकों ने भी इस शुद्धि की बात को स्वीकार किया है और उनका हम पिछले अध्यायों में जिक कर चुके हैं। कलकरों के 'स्वतन्त्र' में हाल में मुखलमानीं द्वारा लिखा "तारीखे सोरठ" नामक इतिहास में जो पेतिहा-सिक घटना निकली है उसको हम उद्भत करते हैं। संवत् १६=७ में जो भयंकर अकाल काठियावाड़ गुजरात में (सौराष्ट्र): में पड़ा था वह "सत्तासियों" कहलाता है श्रोर इसके १०० वर्ष बाद संवत् १७८७ में दूसरा श्रकाल पड़ा वह "दूसरा सत्तासियो" कहलाता है। उस समय श्रीरंगज़ेव वादशाह: ने जोधपुर को फ़तह किया था, फ़तह के बाद वादशाह ने जोधपुर के अनेक हिन्दुओं को तलवार का अय दिखा कर मुसतमान बनाया था। मुसतमान स्त्रियों को ग्रुद्ध करने वाले: मारवाड़ी कहते थे कि हम उसी औरंगज़ेवी श्रत्याचार का वदला ले रहे हैं।

"तारीले सोरठ' का लेखक कहता है कि अनेक मुसल-मान लियां इस तरह छद्ध की गई । इसके पहले भी जब महसूद राजनवी हिन्दुस्तान में छाया था तय ''श्रनहिलबाहें" के राजा भीमदेव ने (सं०१०=१) में उसकी फीज में कई मुसलमानों को गिरफ़ार फर हिन्दू बना लिया था उस समय हिन्दुश्री ने तुर्की, श्रफगानी, मुंगल श्रादि श्रनेक श्रविवाहित मुसलमान लियों से विवाह किये। श्रन्य स्त्रियों को वमन स्त्रीर जुलाव की श्रोपधि देकर शुद्ध किया। तुरी स्त्रियां तुरे श्रादमियों को देदी गई श्रीर सुन्दरी सियों को बड़े घरों में आश्रय दिया गया। कलवन्तियों को सरदारों के घर में प्रवेश मिला श्रीर दास दासियों की हिन्दू सेवकी के घर में। जिन सभ्यं लोगों की सुन्नत नहीं हुई थी, वाड़ी मृं छ मुंड़ा कर वे शेखावत राजपूतों स्रोर जिनकी सुन्नत ही चुको थी वे "वाढेल" राजपूर्ती में रक्खे गये। "बाढेल" का श्रर्थ सुन्नतं कराये हुये का है। नीची श्रें गो के मुसलमान नीची श्रेणी के हिन्दुओं में मिलाय गये। इसी काल में हिन्दुओं ने मुसलमानों से धर्म रहार्थ यहे २ वलिदान किये हैं तारीख फ़रिश्ता में लिखा है कि सम्भल केरहने वाले "जोधन" ब्राह्मण को 'सिफन्दर लोदी'' के जमाने में मुसलमान वनने की कहा इसपर उसने इन्कार कर दिया, अतः वह करल किया गया। पानीपत की दूसरी लड़ाई में 'हिम्" की भी मुसलमान बनने को कहा परंतु उसने क़त्ल होना स्वीकार किया पर इस्लाम श्रहण नहीं किया। महाराष्ट्र वीर "श्रम्भाजी" ने झांखें फुड़वाई, ज़ींभ कटवाई और वर्ड़ र अत्याचार सहकर प्रांग देदिये पर मुसलमान नहीं बना।

राजा "वेणीराव" चांपानेर किले का हाकिम था उस पर मोहम्मदशाह वालिए गुजरात ने हमला किया और इसकी युद्ध में ज़स्मी किया श्रीर मुसलमान होने को कहा परन्तु उसने इज़ारों श्रमानुपिक श्रत्याचार सहकर जामे शहादत पीलिया पर मसलमान नहीं बना। "फतेहउलवुदां" नामक प्रसिद्ध मुसलमानी इतिहास का मुसलमान लेखक लिखता है कि = वीं शताब्दी में सिंघ के मुसलमान हाकिम "जिंद" के उत्तराधि-कारी "लतोम" के राज्यकाल में हिन्दुश्रों का इतना ज़ोर वढ़ा कि उन्होंने मुसलमानों को सिंध से निकाल दिया और जो हिन्दू पतित होकर मुसलमान यन गये थे उनको पुनः ग्रुद्ध हिंदू वना लिया। तारीख "फरिश्ता" तारीख "यमनी" तारीख "उलगनी" आदि में लिखा है कि सन् १००१ में महमूद ने राजा ''जयपाल'' के नवासे ''सेवकपाल'' को मुसलमान बनाया था श्रीर श्रपने साथ उसे गज़नी लेगया। सन् १००६ में जव उसने फिर सिंघ पर हमला किया तो उस समय "सेवकपाल" को अपने साय लाया और सिंध फतेह कर कर वह सब सवा उसको देदिया। सन् १००६ में "सेवकपाल" स्वतंत्र वन गया श्रीरश्रपने सब साथियों सहित मुसलमानी धर्म की तिलांजिल देकर हिन्द धर्म स्वीकार कर लिया। इससे रुष्ट होकर महमूद ने इस पर हमला किया श्रीर इसकी क्षेत्र कर लिया। तारीख फ़रिश्ता में लिखा है कि महमूद की हकूमत में मुलतान के पहि-ले हाकिम "शेखजमीयद लोडी" का पोता "श्रदलफतेहदाऊद" ने इस्लाम के सिद्धान्तों को छोड़ कर हिन्दू धर्म की शरण ली। शब होने पर राजा आनन्द्रपाल ने इसकी सहायता की। सन् १८०६ में जब मुसलमानी हमला हुआ तो "दाऊद" की आ-तन्द्रपाल ने पूर्ण सहायता दी श्रीर इसके वास्ते मुसंलमानी से भयहर संत्राम लड़े। "तारीखे इलाही" में लिखा है कि सन् १३११ में "मलिक काफूर" ने जब दिल्ला पर हमला किया

र्था तो मलावार के पास उसके सामने कुछ लोग लाये गये थे जो पहिले मुसलमान थे परन्तु पीछे शुद्ध होकर हिन्दुओं में मिल गये थे। उनके कलमा पढ़कर सुनाने पर वे छोड़ दिये गये। फ्रीरीज़शाह तुगलक के ज़माने की मुसलिलम किताव "तारीखें फ़ीरोज़ंशाही" में लिखा है कि 'इसन" नामी पर-वारी जो हिन्दू से मुसलमान बनायां गया था वह श्रपने दुद्धि वल भीर कीशल से "अलाउद्दीन" के वेटे "मुबारकशाह" का वज़ीर वन गया। त्र्रीर किर श्रवसर प्राप्त होने पर "मुवारकशाह" को क़त्ल करके खुद राज्य का मालिक यन गया। श्रीर तत्पद्रचात् हिन्दू धर्म को स्वीकार कर लिया श्रीर "मुवारकशाह" के काल में जो मुसलमान वन गये थे उनको फिर हिन्दू वना लिया। ऋौर अपने राजमहलों में मूर्तिपूजा श्रारम्भ कर दी। इसी ज़माने में "मलिक खुर्द"नामक व्यक्ति जो श्रह्नूत जातियों में से मुसलमान वनाया गया था हिन्दू धर्म में पुनः सम्मिलित होगया श्रीर हिन्दू धर्म को फैलाने का पूर्ण प्रयत्न किया। इसी इतिहास में लिखा है कि सन् १६७४ के वाद फ़ोरोज़शाह तुगलक को यह स्चना मिली की देहली में एक ब्राह्मण ने लकड़ी की मूर्ति वना कर उसकी मुसलमानों से पूजा प्रारंश करादो है श्रीर मुसलमानियों ने हिन्दूधमें स्वीकार भी कर लिया है। इस पर क्रुद्ध होकर बादशाह ने उसे मरवा डाला परन्तु यह इतिहास सिंख करता है कि मुसलमानों के खू खार समय में भी हमारे बुजुर्गों ने श्रुद्धि का प्रचार बंद नहीं किया था। काश्मीर का इतिहास बताता है कि १४ वीं शताब्दी में श्रलाऊदीन युत-शिकन के पुत्र ने श्रापने पिता के ज़माने में ज़वरन बनाये हुए मुसलमानों से हिन्दू धर्म में पुनः शामिल होने की आशा

#### ( १८७ )

मुसलमान इतिहासकारों द्वारा लिखित इन सब प्रमाणों से यह स्पष्ट विदित है कि मुसलमानी राज्य में इतने ज़ोर श्लीर जुल्म होने पर भी हिन्दुश्लों ने श्रत्याचार सहकर जान की हुऐली में लेकर शुद्धि प्रथा वीरतापूर्वक जारी रक्खी।



# गुद्धिचन्द्रोदय

## ग्रष्टम ग्रध्याय

#### शुद्धि और कांग्रेसी नेता

एक बार बुन्दावन से लौटते समय एं० के० सन्तानम् प्रधान पांतीय कांग्रें स कमेटी एंजाव से मेरा वार्तालाए हुआ। वे शिक्ष के इतने विरोधी थे कि कहने लगे कि यदि शिक्ष चाहते हो तो सव कांग्रें स कमेटियां वन्द करदो। ऐसे ही कुछ राष्ट्रीय दल के ओले हिन्दू आई शिक्ष के विकद्ध हाथ धोकर पींछे पड़े थे। यदि मुसलमान आई ऐसा करते हैं तो धात समक्ष में श्राजाती है परंतु जब हिन्दू आइयों के मुखले यह सुनते हैं कि इससे स्वराज्य में वाधा पड़ेगी तो हमें इन के ओलेपन पर दया श्राती है।

कोहार, मलावार और आज कल सीमाप्रदेश में जी कुछ ज़बरन मुखलमान वनाने का आन्दोलन चल रहा है उससे भी कई कांग्रेसी नेताओं की आंखें नहीं खुलीं।

यह सची वात सर्वमान्य है कि जय तक हिन्दू स्वराज्य-वादी बिलाफत या मुसलिम हित की यातों पर असलमान नेश-

निलस्टों की हां में हां मिलाते रहें तो मुसलमान प्रसन्न रहते हैं पर च्योंही हिन्दुओं ने मुसलमान हित के विरुद्ध श्रावाज उठाई कची स्त के धारों के समान ये हिन्दू-मुस्लिम पेक्य के टूट जाने का भय दिखाने लगते हैं। हम पूछते हैं कि प्रेसे हिन्द-सुस्लिम पेक्य से हिन्द जाति को क्या लाभ है ? यह श्रीमान् राजगोपालाचार्य ने अब कहना शुरू किया था कि हिन्दुओं ने खिलाफत को इस लिये सहायता दी क्योंकि जिलाफत के प्रश्न से स्वराज्य में सहायता मिलतो थी। परन्तु पहिले के वर्ष के समाचार पत्र खोल कर पढिये यह स्पष्ट जात हो जायगा कि कभी भी हिन्दुओं ने इस नियत से मुसलमानों को सहायता न दी। पहिले हिन्दू सदा यही सोचकर सहायता देते रहे कि इससे हम अपने पड़ोसी सुसलमानों की सहायता कर रहे हैं। उनका धार्मिक संकट मिटा रहे हैं। हां मुसलमान स्वराज्य प्राप्ति में इसलिये सहायता देते रहे कि इससे उनके खिलाफत का प्रश्न हल हो जायगा। यदि कुछ कोरे खाल्य के लिये मदद देते रहे तो इससे हिन्दुओं को क्या सहायता ही ? क्यों कि खराज्य से तो दोनों को बरावर का लाभ है। जब "नवजीवन" में श्री राजगीपालाचारीजी ने "not now" (श्रभी नहीं) नामक लेख लिख कर शुद्धि को वन्द करने के लिये ऊल जलल लिखा था तो उसका उत्तर शहीद धर्मघीर म्बर्गवासी श्री स्वामी श्रद्धानन्दजी ने वहत ही सभ्यतापूर्वेक देकर युक्ति युक्त प्रमाणीं द्वारा उन्हें निरुक्तर कर दिया था। यदि थोड़े हिन्दुओं के मुखलमान वनाने से खराज्य मिल जाता श्रीर शांति स्थापित हो जाती तो कोई हानि नथी। परन्तु हम तो सात करोड़ हिन्दुओं को ऐसी २ वातों से मुसलमान वनवा चुक श्रव तक एक्य न हुवा । इसालये थीड़े से मुस-

लमान वनने से कैसे एका हो जायगा यह समक्ष में नहीं श्राता ? स्रव रही "गोकुशी" वन्द करने की वात सो भी ठीक नहीं। जहांतक हमें बात है यह गोकुशी वन्द करने का कीरा जु-म्नानी जमालर्च रहा वरिक मुसलमानी नेता हसननिजामी ने तो श्राधपाव गाय का गोश्त नित्य खाना प्रत्येक मुसलमान का श्वामिक कर्त्रच्य वतलाया । हमारा अनुभव वताता है कि वा-ं स्तव में गायें उसी प्रकार कटती रहीं। ये वरावर नसीराबाद में कटती रहीं व अजमेर में तो पड़ाव में मांस उसी प्रकार आता रहा। कोई कमी नहीं हुई। यदि दो चारसी मुसलमानों ने गी खाना छोड़ भी दिया तो इससे हिन्दुओं पर खास अहसान नहीं क्योंकि गोहत्या बंद होने से घी, दूध, नाज इत्यादि मुसल-मान भाइयों को भी सस्ता मिलेगा तथा मुसलमान भाई गोमांस के न खाने से नाना प्रकार के होने वाले रोगों से वर्चेंगे। रही यह वात कि हिन्दुश्रों के धार्मिक विचारों की उन्नति के लिये इमने इसे वन्द्र की सी भी ठीक नहीं। क्योंकि इन्होंने गी पालन थोड़ा ही प्रारम्भ कर दिया है। थोड़े से भाई जो गी मारने में दुराग्रह करते थे यानी जो हिन्दुओं के दिल दुखाने का अ न्याय करते थे वह करना शायद बन्द कर दिया होगा । ऐसा करने से उन्होंने अपना ही आत्मा उच किया परन्तु उन्होंने हिन्द्र जाति पर वड़ा पहसान नहीं किया। 'वकर ईद" पर श्रिधिक गार्थे मारने की धमकी से डर कर शुद्धि बन्द करना ऐसी ही मूर्जता होगी जैसी कि हिन्दुओं ने सोमनाथ महादेव पर हमले के अवसर पर मुसलमानों से आगे की हुई थोड़ी थोड़ी गायों की रचा के लिये प्यारे भारत को गुलाम बना दिया व सैकड़ों मंदिर तुड़वा दिये और अन्त में उन्हीं द्वारा लाख़ों गायें भी कटने से न वचीं। मुसलमान एक भी ऐसी

मिसाल नहीं दे सके जिसमें उन्होंने खास हिन्दुओं के ही साथ के लिये अपनी हानि उठाकर काम किया हो। हां !हिन्ट येसी एक नहीं लाखों मिसालें दे सकते हैं जिनसे यह स्पष्ट सावित होता है कि उन्होंने अपना खास मसलमान नाइयों के हित के लिये न केवल लाखों रुपये दिये चल्कि जेलों में कठिन से कठिन यन्त्रणायें सद्धीं। प्रश्न यह है कि जैसे कांग्रेस की नेशनलिस्ट पार्टी मुसलमानों से दय कर हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य का ढकोक्तला बनाये रखना चाहती है वह लाभकारी है या नहीं ? हम उपरोक्त लेख से वता चुके हैं कि ऐसी एकता से कुछ लाभ नहीं। क्या हिन्दुश्रों को नेशनलिस्ट श्रहमदावाद को नवजीवन पार्टी से या हार्निमेन की वम्बद्दया पार्टी से दव कर हिन्दु मुस्लिम पेक्य का दिखावा रखने के लिये अपनी धार्मिक खतंत्रता, जो मनुष्यता का प्रारम्भिक श्रिधिकार है. को देनी चाहिये ? क्या यह न्याय किसी भी सममदार को मान्य हो सका है कि मुसलमान जिस बात के लिये स्वयं आजादी चाहते हैं उसी बात के लिये हिन्दुओं की अलाम वनाने का प्रयत्न करते रहें ? नहीं कदापि नहीं ! क्या किसी समसदार वीर हिन्दू को इस कारण गुड़ि से डरना चाहिये कि ऐसा करने से मुसलमान लोग मारेंगे ? "देखो उन्होंने शुद्धि के करने से नाराज होकर हिन्दुओं को मारा उनके साथ दुरा सलक किया। लठेत मुसलमान पहुंच कर हिन्दू सभायें तोहना चाहते हैं। शुद्धियां बल से रोंकने की इच्छा प्रकट करते हैं। पहिले स्वामी श्रद्धानन्द्रजी के मकान पर श्राग फ़्रींकते रहे तथा स्वामीची व अन्य शुद्धि करने वाले हिन्द्र वीरों के सिर काढ़ने की धमकियां देते रहे और अंत में हत्यारे णापी दुष्ट ''शब्दुत्तरशीद''ने वीमारी की दालत में लेटे हुए श्री

स्वामीजी के सीने में चार गोलियां धोंले से मार कर उनकी शहीद किया। श्रीर श्रपना श्रीर इस्लाम का मुख सदा के लिये काला कर दिया"। इन सब धमिकयों के उत्तर में हमारा यही कहना है कि सचाहिन्दू उपरोक्त वातों से उरकर कदापि शुद्धि के कार्य से अलग नहीं हो सका है। यहिक वह दिन रात एक कर दुगने उत्साह से इस कार्य में लगेगा । मीलाना " श्रवुल कलाम आजाद'' साहव यद्यपि हिन्दुओं के शुद्धि करने के हक को मानते हैं परन्तु वह यह कहते हैं कि क्योंकि हिन्दू, संगठन चना कर शुद्धियां करते हैं, इस करण यह कार्य उचित नहीं। हम मौलाना साहव से पुंछते हैं कि हिन्द्संगठन इन्हें क्यों चुरा लगता है ? जब कोई हिंदू विधवा मुसलमान वनाई जाती है तब क्या मसजिदों में मुसलमान सुसंगठित होकर प्याला नहीं पिलाते ! बल्कि वे तो पेसे २ रोमांच करने वाले फ़ल्सित तरीक़े काम में लाते हैं जिनको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दूसरी वात मौलाना साहव यह फ़रमाते हैं कि "जो शुद्ध हो गये हैं वे श्रपने रिश्तेदारों की ग्रद्ध करने की जुबरन कोशिश करते हैं। खाविंद चाहता है कि उसकी वीवी भी उसको सहध-र्मिणी वन जाय।'' प्रथम तो यह जुबरदस्ती की वात श्रसत्य है, क्योंकि स्त्रियों को इस्लाम में कोई उच्चस्थान नहीं। मदौं की ७२.७२ हुरें श्रीर मोती के रंग के गिल्मा मिलेंगे परन्तु वेचारी श्रीरतों को क्या मिल्लेगा ? श्रत: वे स्वयं हिन्दु होने के गीत गाती हैं स्रीर शुद्ध होने के लिये बड़ी उत्सुक हैं। मैंने स्वयं यह स्वनीय दृश्य भरतपुर राज्य, श्रागरा व मधुरा ज़िलों में शुद्धि का कार्य करते हुये देखा है। यह तो विद्कुल उचित है कि मनुष्य अपनी राय और भ्रपने धर्म का शांति से प्रचार करे श्रीर श्रपनी स्त्री को सहधर्मिको शांति से बनावे । "मीलाना

#### शुद्धिः चन्द्रोदय<sup>998</sup>



÷

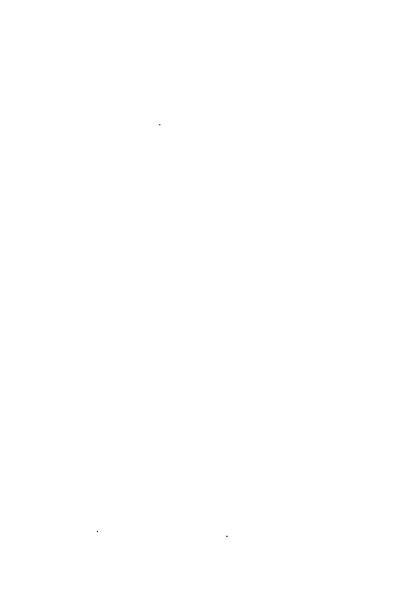

श्राजादसुभानी" साहव फ़रमाते हैं कि शुद्धि का कार्य श्रसा-मयिक और श्रसंगत है, परन्त ''मोपला विद्रोह'' ''मुलतान के वलवे'' के समय में इन्हीं मौलाना साहव ने हिन्द-मुस्लिम पेक्य टूटने की बात ही नहीं कही बल्कि चन्दा कर मोपलाश्री की सहायता की व सेंटल जिलाफ़त कमेटी ने मोपलों को रुपये भेजे। यही नहीं बल्कि श्रंपने व्याख्यान में इन मीपलीं के कामों का धार्मिक श्राड़ में समर्थन किया। गर्ज यह है कि हिंद राजनैतिक नेता तो "श्री मालवीयजी" पंजावकेसरी "लाला लाजपतरायजी" "श्री जयकर" "श्री मु जे" श्रादि की छोड़ कर बाक़ी सब दवते हैं और उफ़ तक नहीं करते। परन्त मसलमान राजनैतिक नेता एक न एक बात निकाल कर यह अवश्य सिद्ध कर देते हैं कि वे अपनी किसी वात पर न लचेंगे और न धार्मिक मामलों में समजीता करेंगे। परन्त इन्हीं असमानता के भावों पर वे चाहते हैं कि हिन्द उनसे दव कर रहना चाहें तो रहें। रही यह वात "मलकानों की ग्रुद्धि से क़ौसी इत्तहाद को घका पहुंचा, कांग्रेस का काम ढीला पड़ गया और इसकी अभी आवश्यकता न थी इससे देश को वड़ी हानि हुई। इस समय शुद्धि का काम स्थगित कर दिया जाता। थोड़े दिन उहर जाते। स्वराज्य त्तेतिने देते फिर सब कुछ ठोक हो जाता"। हम उपरोक्त लेख से सिद्ध फरचके हैं कि मलकानों की शुद्धि से काम ढोला नहीं पड़ा वरिक उससे स्वराज्य की जड़े मज़बूत होंगी। कांग्रेस का काम शुद्धि के कारण ढीला नहीं पड़ा। कांग्रेस प्रत्येक को अपने धार्मिक विचारों में सुदृढ़ रहने का उपदेश देती है। कांग्रेस कभी नहीं कहती कि किसी के धार्मिक विचारों को अनुचित तौर पर दवाया जावे। मलकानों की

शुद्धि पर तो मुसलमानी श्राखवाशों ने पकता द्वटने का भांठा घहाना चताया है। जो लोग यह कदते हैं कि यह समय श्रुद्धि के लिये उपयुक्त नहीं है उनको श्रीकर्मवीर शहीद सामी भ्रदानन्दजी महाराज ने उचित उत्तर यह दिया था कि "यदि यही समय उपयुक्त नहीं ती कीनसा समय उपयुक्त हो सकता है ? कौन गारंटी इक़रार करता है कि फिर मुस-लमान विरोध नहीं करेंगे? ग्रुडि तो जब कभी आरम्भ होगी तभी विरोध खड़ा होगा। इसलिये यही सबसे उपयुक्त समय है।" जो भीले भाई यह फहते हैं कि गुद्धि सभा स्व-राज्य से विरोध करने वाली संस्था है। या श्रङ्गरेज़ों ने हि-हुदू मुसलमानों को लड़ाने की यह कार्य्य आरम्भ कर दिया है, उनसे हमारा नम्र निवेदन है कि यह उनका भ्रममात्र है। श्रुद्धि फरने याले स्वराज्य के विरोधी नहीं हैं। नौकरशाही के अन्यार्थों से सब हो भारतवासी नाराज़ श्रीर दुखी हैं। कीन नहीं चाहता कि सरकार काले गोरे के भेद को मिटा कर सबको समानता के श्रधिकार दे ? नमक पर कर लगने से कौन ख़ुश है ? फौजी खर्च में करोड़ों दूपये ब्यय कर भारत को भूखों मारने की संकीर्ण नीति के सबही घोर विरोधी हैं। ने कस्रों को विना मुक़हमा चलाये ज़ेल में दूंसने वाली तथा वीर सिक्सों श्रकालियों के साथ श्रन्याय करने वाली सरकार को नीति का कीन समर्थन करेगा ? कौन्सिलों और असेम्बली को सब हो बच्चों का खिलवाड़ तथा वाद-विवाद क्लब मानते हैं। अपनी मात्रभूमि को स्वतन्त्र करना सब बाहते हैं। जो .जी उपाय देश के हित के लिये राष्ट्रीय महास्रक्षा ने निश्चय किये हैं उनमें यथाशक्ति यथारुचि सब को सहामता देनी चाहिये। प्रत्नु इसका अर्थ यह कदापि नहीं हो सकता कि शुद्धि के

काम को बन्द कर दिया जाय। या ग्रुद्धिसभा को चन्दा न भेजा जाय । वरिक मुसलमानों के श्रनुचित विरोध को देखसे हुये प्रत्येक शिखा सूत्रधारी हिन्द्रमात्र का धार्मिक कर्त्तं व्य है कि वह शुद्धि आन्दोलन में तन, मन, धन से सहायता करे। क्योंकि शुद्धि से हिन्दूसंगठन होगा श्रीर हिन्दूसंगठन से स्वराज्य प्राप्ति में हमें बहुत सहायता मिलेगी। विना हिन्दु-संगठन स्वराज्य स्वप्नवत् है क्योंकि जिस जाति और देश के पर करोड़ कादमी असंठित जात पांत के वन्धन में पड़े हुए श्रपनी खियों श्रीर बंची तक की सहायता न कर संकें वे **'क्वराज्य को भी नहीं कायम एख सकते। यह ती हमारा हमारे** मसलमान भाइयों से प्रेम है कि हम ग्रद कर उन्हें शीर श्रीर शकर की तरह मिला रहे हैं। कुछ नेशनलिस्ट कांग्रेस-पार्टी वाले इस ग्रव्हि के आन्दोलन के खगडन में एक विचित्र वात कहते हैं श्रीर वह यह है कि "हम तो छोटे २ मत मतान्तरों व धार्मिक भगहों में नहीं पड़ते। हमारा तो विश्वप्रोम है।" परन्त इन धिश्व प्रोम की दुहाई देने वालों की यह दलीलें केवल इस शब्दि के लिये ही काम में लाई गई हैं। हम पूछते हैं कि वीवी "व्यूरोक्रेसी" नौकरशाही के विरुद्ध यह अप्रीति फैलाने में क्यों तत्पर रहते हैं ? अपने श्रवसर पर यह कह जेल जाते हैं कि श्रन्यायी सरकार के विरुद्ध श्रंशीति फैलाना हमारा कर्चाव्य है। जब विश्वश्रेम है तो ऐसा क्यों कहते हैं ? हम भी यही कहते-हैं कि विश्व-प्रेम जितना हिन्दू धर्म में हैं उतन(कहीं नहीं। परन्तु इसके ऋर्थ यह नहीं कि हम हिन्दू , मुसलमान या ईसाइयों के श्रन्याय की सहें। हमारा वैदिक-धर्म हमको उपदेश देता है " कुएवन्तो विश्वमार्य्यम्" हम सारे विश्व को आर्य बनावें। श्रीर वैदिक

थमें संसार के सुख के लिये ही विश्वप्रम की दृष्टि में रख-कर मनुष्यमात्र को आर्य बनाने का उपदेश करता है। हमारा धर्म हमारी मातृभूमि तथा मात्रभाषा की प्रेम करने का उपदेश देबा है। परन्तु मातृभूमि का प्रेम, हमारे धर्म की आहायें मानकर मुसलमानों को हिन्दू वनाना, हमारे विश्वप्रेम का वाधक नहीं हो सकता। किसी धर्म के मानने से यह कोई नहीं कह सकता कि यह विश्वप्रेम का शत्र है। धर्म ईश्वर-प्रदत्त है और इस कारण मनुष्यमात्र के लिये है तो उसे किसी खास फ़िके में राजनैतिक ध्येय से नाग्र रखने के लिये कहना निरी मूर्खता है। हिन्दू धर्म को कुछ लोगों ने संकुचित कर दिया था। परन्तु परमात्मा की ऋपार कृपा व महर्षि दयानन्द की दया से शास्त्रों को समभ कर हिन्दू धर्म के द्वार श्रव सब के लिये खोल दिये गये हैं। जन्म के ईसाई मुसलमान हज़म होने लगे हैं श्रीर इससे हिन्दू धर्म का गीरव वढ़ा है। इस कारण प्रत्येक आर्य हिन्दू का कर्तव्य है कि गुद्धि के कार्य में जैसे हो वैसे सहायता दें। स्थान २ पर चन्दा एकत्र किया जाय । गांवों के नौमुसलिम भाइयों की कथा में विठाकर हिन्दू धर्म का महत्त्व दर्शाया जाय श्रीर सव शुद्धि के लिये स्वयं-सेवक वनकर शुद्धित्तेत्र में पहुंचें। हमें श्राशा है कि कर्मवीर हिन्दू आर्यभाई इस सुवर्ण अवसर को हाथ से न जाने देंगे और यदि ऋषियों श्रीर मुनियों का पवित्र रुधिर उनकी नसीं में वह रहा है तो वे वैदिक सत्य-सनातन हिन्दू धर्म पर बलिदान होने के लिये सदा तैयार रहेंगे श्रीर हिन्दू धर्म में पाचनशक्ति वदा कर हिन्दूधर्म की दिन दूनी श्रीर रात चौगुनी उन्नति करेंगे। साथ में ही शुद्ध हुए भाइयों का भी कर्सव्य है कि ने उनर स्थानों में शीघ पहुंचें जहां २ श्रभी शुद्धियां नहीं हुई हैं। वृन्दा-

वन के भ्रात्सम्मेलन के पश्चात् श्रय ज़रा भी किसी के दिल में शंका न रहनी चाहिये कि "राजपूत तथा श्रन्य हिन्दू हमें नहीं मिलावेंगे" श्रव तो उन्हें सव उत्सुकता से मिला रहे हैं। रोटी बेटी का संवंध प्रसन्नता से खोल रहे हैं। श्रव: उनको धड़ाधड़ शुद्ध होकर भारत को शीव्र ही श्रार्थभूमि वनाने में प्रवृत्त होना चाहिये।

श्रलग हुये जो तुम्हारे मत से, कभी थे माई तुम्हारे सबे। विठामो पहलू में प्यार करके, गले से श्रपने लगा २ कर॥ मकान नफ़रत का जड़ से ढाओ, ग्लानि मन से "फिदा" मिटाओ।

रसोई हाथों से उनके खात्रो, घरों में अपने विठा र कर।।



श्रो३म्

#### शुद्धिचन्द्रोदय

# नवम ग्राध्याय

श्रोरम् ईसा महमदीयानां मायाजालं विभेदयत् । श्राय्येरकानुसं सिक्तं शुद्धिचकं प्रवर्तताम् । [श्राय्यं]

श्रोरम् शुन्धवं दैव्याय कर्मणे

कसम है वेदों की तुमको वीरो, जरा किसकना न धर्मनीरो ।

गुलालिफ़ों को शक्रिस्त देदो, सिपाहे बृहां चढ़ा २ कर ॥

जरा सुजाअत से काम लो, वर आयेगा वस इसीसे मतलव।

गिरेंगे सिज़दे में ओरमू के सब, सरों को अपने सुका २ कर ॥



## आर्घ्यसभ्यता का महत्व और शुक्ति

प्रिय मातान्त्रो, देवियी तथा भाइयो। आर्यसभ्यता ही सव संसार को सुसी करेगी। इस सम्यता के फैले विना देश का कल्याण होना नितान्त असंभव है । जब तक इस सभ्यता का राज्य रहा सारे प्रथिवी तल पर प्राक्ती अपना जीवन श्रानन्द और सुख से विदाते थे। श्रार्व्यसभ्यता की मलक देखनी हो तो उपनिषद् में "केकयदेश" के राजा"श्रश्वपति" को घोपगा पढ़नी चाहिये।यह राजा डंके की चोट से ऋषियों की कह रहा है कि मेरे देश में कोई चोर. शरायी, जुआरिया, श्रविद्वान् वा व्यक्तिचारी नहीं । इस सम्यता की कुछ भलक रामायण में रामराज्य में मिलती है। रामकाल में सब प्रजा सुखी श्रीर सुप्रसन्न थी। कोई बलवान् रांजा किसी दूसरे देश की गुलाम न चनाता था। इसके लिये रावण को मार कर विभीषण को राज्य देना स्पष्ट प्रमाण है। कोई पुरुष पर-स्त्री को बुरी दृष्टि से न वैस्तता था। आर्य्यसम्य ता का स्रोत वेद है। उसमें पशु और पद्मी तक पर अत्याचार मना है तो मनुष्य पर तो अत्याचार करना ही आर्य्य के लिये असंभव है। इसी पवित्र सम्यता को हम संसार में फैलाना चाहते हैं।

यूर्प के महान् युद्ध के पीछे यूक्प देश के बड़े २ विद्वान् इस प्रकृतिवाद और स्वार्थवाद की सम्यता से दुसी हैं। इसिलिये सामयिक यूरोपियन सभ्यता तो शान्ति नहीं दे सकी और इसलामी सभ्यता भीशान्तिपद नहीं। यह सभ्यता जहां गई वहां ही मार कुट और अत्याचार बढ़ा। इस सम्यता से तंग श्राकर स्पेन वालों ने नी सी वर्षों के निरंतर यन से इसे वाहर धकेल मारा। त्राज कव टकीं श्रीर मिसर देश भी इस इस-श्तामी सभ्यता से श्रपना पक्षा छुड़ाने का यद्ध कर रहे हैं। टकीं तो बहुत सोमा तक छूट गया है। मिसर भी आने वाले २० वर्षों में बहुत कुछ सक्क हो जावेगा । श्रक्षगानिस्तान के सोग भी कुछ २ हिले हैं। सारांश यह कि भारत की छोड़ वाहर के मुसलमान भी श्रपनी सभ्यता से सन्तुष्ट नहीं। साब ही बाहिर के मुस्लिम राज्यों में राष्ट्रीयता की लहर वह रही है। तुर्कों ने फारसी ख्रीर ख्रारवी शब्दों का वहिष्कार कर श्रवनी भाषा राष्ट्रीय वनाई। स्वयं श्रदवों ने सन् १६१६ में तकीं से विद्रोह कर खिलाकत पर गहरी चोट लगाई श्रीर श्रव विचारे खलीका को स्वयं तुकों ने निकाल फेंका। श्रर-वियों के राष्टीयता के भाव "नजीव श्रजरी" नामक श्ररव की सन् १६०६ में लिखी पुस्तक "श्ररव राष्ट्रकी जागृति" से भ-लीभांति प्रकट होते हैं। श्रारव के मुसलमान राष्ट्रवादी तुर्की सलतनत को अपने यहां से मिटा देना चाहते थे और महा-युद्ध में वे सफल भी हो गये। "इन्नसऊद् ने वड़े ज़ोरोंसे मक-बरे तोड़े श्रीर श्रव मुसलमानों के मका शरीफ तक से कुन्न-परस्ती श्रीरमक्षवरावरस्ती को नेस्तनावृद्धकरना चाहता है।

"गाज़ी मुस्तकाकमाल पाशा" ने इस्लामी पर्दे का रिवाज उठा दिया और पांच वक्ष की नमाज़ उठाकर २ वक्ष की न माज़ करती। ईरान में सन् १६०८ से राष्ट्रीय लहर ज़ीरों से खल रही है और लोग इस्लामी धर्म छोड़कर बोलिश्वक धर्म के अनुयायी वन रहे हैं। मिश्री लोगोंने तुकों की मुसलमानी हुकुमत कज़ी नहीं चाही और न चाहते हैं। बिटक ने इतने

राष्ट्रीय हो गये हैं कि ईसाई श्रीर मुसलमान दोनों ने मिल-कर तुर्कों को खदेड़ दिया। नाना दलों श्रीर धम्मों के विशा-जित मिश्र में श्रव राष्ट्रीय लहर के कारण इतनी एकता है कि पादरी मस्जिदों में श्रीर मीलवी गिजों में व्याख्यान देते हैं। श्रीर ईसाइयों ने श्रपने "कास के चिह्न" श्रीर मुसल-मानों ने अपने "चांद के चिद्ध" को छोड़कर एक ही राष्ट्रीय भन्डे के नीचे एकत्रित होकर "जागलूल पाशा" के श्रनुयायी वतकर कार्य्य कर रहे हैं। चीन में भी मुसलमान चीनियों ने अपना मुसलमानी पन छोड़कर अपने चौद्ध भाइयों के साथ प्रजातन्त्र वादी वनकर डाक्टर "सुनयतसेन" के साथ एक राष्ट्रीय भएडे के नीचे चीन को श्राज़ाद करने को लड़े। इस के तातारी मुसलमान होते हुए भी सब मुसलमानी धर्म की छोड़कर पक्के योलश्विक धर्म के श्रतुयायी वन गये। परन्तु भारत के मुसलमान संसार के मुसलमानों को इस राष्ट्रीयता से फायदा न उठाकर धर्मान्ध हो रहे हैं। भारत में भी लाखीं मुसलमान हिन्दू बन रहे हैं। वास्तव में इनके प्रन्थों के अनुसार ही अब इस्लाम की १४ वीं सदी त्रागई है। परन्तु श्रफ़सोस है कि भारतीय मुसलमान किसी और की कटपुतली वन कर नाच रहे हैं। अस्तु, हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि "प्रभी! इन भारतीय मुसलमानों को आप भारतीय वनावें, इनके मनी में भारतीय सभ्यता के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न करें।" सब से शिरोमिण इस श्रार्यसभ्यता की रचा के लिये पा-चीन श्राय्यों ने बहुत श्राहुतियें दो हैं।शंकर,कुमारिल, महाचीर, रामानन्द, माधव, तुकाराम, नामदेव, नाशा, गुरु नानक, अर्जुन, तेगवहादुर, मतिराम, गोविन्दसिंह, दयानन्द, हकीक्रत, लेख-राम, रामचन्द्र, अद्धानन्द श्रादि श्रुनेक महापुरुषों के नाम

वहां उल्लेखनीय हैं। ये सब उपरोक्त महानुभाव हर प्रकार से श्रापनी श्रार्थिसभ्यता की रत्ता करते रहे हैं। उन्हीं महापुरुषों की रुपा से इतने २ श्राक्षमण होने पर भी यह श्रार्थ जाति बची है।

इस समये शारत में जो फसाद और भगड़े हैं वास्तव में ये सम्यता के भगड़े हैं। ईसाई और मुसलमान लोग श्रपूर्ण श्रीर विदेशी सम्यता को शारतीयों में घुसेड़ने का यता कर रहें हैं। इसके मुकावले में भार्या लोग डटे हुए हैं कि हम इस श्रशान्ति फैलाने वाली सम्यता को यहां नहीं फैलने देंगे, यही भगड़ा है श्रीर कुछ नहीं।

विदेशी सभ्यता प्रसारकों को कुछ हुई तक भारत में सफलता भी हुई है। इन्हों ने कई करोड़ भरतीयों को विदेशी सम्म वाला बनाया है। विदेशी सभ्यता प्रसारकों को जो सफलता हुई है वह आर्थ्य जाति को अपनी श्रुटि से हुई है। उनकी सभ्यता को विशेषता से नहीं। जब आर्थ्यजाति में श्रुटिंगें हट जावेंगी तो कोई भी सभ्यता इसकी इंच भर भी पीछे न हटा संकेगी।

उपाय भारत को जितने भी रोग लगे हैं उन सब की हैं जा पाय की हैं जा सब की हैं कि सब की हैं जा पाय चीज़ें हैं कि हिन्दू संगठन, श्रुद्धि, दिलतीदार, बाले विधवाविवाह तथा गुणकर्मा जुलार विवाह । इन पांच संजीवन वृद्धियों के प्रयोग से यह आर्थ सिंह जागा हुआ; अपनी ४४ करोड़ सुजाओं से फिर सब विधिमयों, को हज़म कर जावेगा।

इन पांचों में शुद्धि का चक्र सुदर्शनचक्र है। इस चक्र से ही

#### ( २०३ )

आरत का कल्याण है। यदि आर्यजाति का पका किता है। यही राम वाण है। यदि २२ करोड़ आर्यों ने इस चक्र को अपना लिया तो जाति का जीवन निश्चय है। कवि ने ठीक कहा है:—

वेदों का वाक्य है ये, शंकर 'शारर'' है शुद्धि ।
यह प्रेम का है मन्दर, मगवत् सदन है शुद्धि ॥
गोपाल का नाम लेकर, हदय का मैल घोलो ।
यह धर्म ही है गंगा, कलमल-हरण है शुद्धि ॥
हदय जो शुद्ध होगा, धापस में प्रेम होगा ।
है जन्नति का साधन, इक संगठन है शुद्धि ॥
है जिसके मन में शुद्धि, उसको क्लेश क्या है ।
संतापताप-मोचन, संकटहरण है शुद्धि ॥
हुनिया में ऐ 'शारर " यह फैलायेगी ज्जाला ।
वेदों के हर्ष्य की इक मानो किरण है शुद्धि ॥



## शुद्धि चन्द्रोदय

#### दशस ग्राध्याय

#### हिन्दू मुश्लिम-ऐक्य स्वराज्यवादी और ग्रुडि

खीडरो ! कोशिशें सव आपकी होंगी वेकार । अइले इस्लाम की गर अक्ल सुधारी न गई ॥

मुभे उन स्वराज्यवादी हिन्दुश्रों पर दु:ख होता है जी स्वराज्य के नाम पर या हिन्दू मुस्लिम पेक्य के नाम पर या हिन्दू में सव से पहिली आवश्यका स्वदेशभेग की है। मुसलमानों में स्वदेशभेग वहुत ही कम है यह मुसलमान जो रात दिन श्रंगीरा श्रीर श्ररव की श्रीर टक्टकी लगाये वैठा है वह कैसे सच्चा देशभक्त हो सका है। वह मुसलमान जो दिन में ४ समय विदेशी कावे की श्रीर सिर मुक्तावें हैं वह भारत के लिये कय मर मिटेंगे। वह मुसलमान जो आरतीय पोशाक छोड़ कर तुकीं टोपी पदिनता है, विदेशी ग्रंपी भाषा सीकने

में श्रपना सारा समय लगाता है वह कैसे सचा स्वदेशी भार तीय राष्ट्रनिर्माणकर्ता यन सक्ता है ? राष्ट्रनिर्माण की पद्धति को हमारे पूर्वज जानते थे तब ही तो वे जो विदेशो हण श्रादि भारत में श्राये उन को वरावर हिन्दू वनाते रहे। हम ऊपर के श्रध्यायों में बता चुके हैं कि जब तक हिन्दुश्रों में धार्मिक तथाराजगैतिक वल रहा तब तक वे विदेशियों या अनायों को बरावर धर्मदान देकर श्रपने श्रन्दर मिलाते रहे। श्रव प्राचीन इतिहास को भूल कर आज कल के मुसलमानी और ईसाइ-यत की सभ्यता में पले हुये हिन्दू नेता कहने लगे हैं कि धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं, स्वराज्य साहिये। ये भोले स्वरा-ज्य के पीछे लट्ट हुए भाई भूल उत्ते हैं कि मुसलमानों के जुल्म सद्दकर चुप रहने से कद।पिस्वराज्य नहीं मिल्लोगा, क्योंकिसि-द्धान्त यह है' कि संसार का प्रवन्ध धर्मानुसार और न्यायानुसार तय ही स्थिर रह सक्ता है जब प्रत्येक मनुष्य अपने हक पर स्थिर रहे श्रीर धर्मानुकृत श्रपने कर्त्तव्य का पालन करे। जो दूसरों को श्रपने श्रधिकारों पर हस्तच्चेप करने देते हैं वे जी-वित नहीं रह सक्तें। जुल्म करने वाला श्रीर जुल्म सहन करने वाला दोनों ही हमारे शास्त्रों में श्रपराधी हैं, क्योंकि निर्वल कायर जुल्म सहने वाले पुरुप-समाज को पतित बना देते हैं। यंदि खराज्यवादी नेता हिन्दुश्रों को मुसलमानों के जुल्म सहते रहने का उपदेश करते रहेंगे तो प्रतिफल यह होगा कि वह नीकरशाही के ज़ब्म सहन करने के भी आदी हो जायगे। यही नहीं विविक सुसलमान भी नीकरशाही के जुल्म सहने के श्रादी हो जावेंगे क्योंकि मुसलमान सोचेंगे कि जैसे हमें हिन्द काफिरों पर ज़ुल्म करने का अधिकार है वैसे ही नौकरशाही को, जो इससे अधिक बलवान और बड़े हैं, इस पर ज़ल्म

करने का अधिकार है। इसिलिये जुल्म सहना और जुल्म करना दोनों अयंकर पाप है। और हिन्दू संगठन कर कर जितना शीम मुसलमानों के अत्याचारों से हिन्दुओं की बनाया जावे उतना ही अच्छा है। हिन्दू भारयों को समरण रखना चाहिये कि उनको जल्दी या देर में दो ताकृतों से मुकायका करना है। इसिलिये यदि अपनी उन्नति चाहते हैं तो हिन्दुओं को भी दिलतों पर अत्याचार करना यंद करना चाहिये। जो जाति जंग नीम का भाग रखकर अपने छोटे भाइयों पर अत्याचार करती है नह अवश्य ही रसातल को जाती है। जिस धर्म में गिरे हुये को उठाने की शक्ति न हो, भूले हुये को सत्यमार्ग दर्शन की शक्ति न हो, पतितों को उदार करने की शक्ति न हो, शुद्धि कर दूसरों को अपने घर में आने देने की ताकृत न हो यह धर्म, धर्म कहलाने का अधिकारी नहीं। मुक्ते उन हिन्दुओं पर दया आतो है जो मुसलमानों की इस धमकी में आजाते ही।

"हम सदा से तवलांग करते रहे हैं तुम छुद्धि करने की नई वाल वलते हो, हमारे बरावर बनते हो। उससे ख़्यामख़ाह भगड़ा पैदा होगा और स्वराज्य में ककावट पैदा होगी"। जी. कांग्रेसी हिन्दू नेता उपरोक्त धमिकयों में आकर छुद्धि व हिन्दू संगठन की वंद करने की सलाह देते हैं उनकी हम यह उचर देते हैं—"महाग्रय! वृदि आज़ादी अच्छी चीज़ है तो सारी इंजीरों को काट देना चाहिये। सब की पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिये और यदि मुसलमानों की गुलामी में बना रहना चाहते हो तो अंग्रेजों की गुलामी से इतना क्यों उरते हो ।" बहुत से मेरे स्वराज्यवाही मिन यह कहते हैं कि "हिन्दू धर्म तो

जीर्ण हो गया इसमें तो यल नहीं रहा इससे तो ईसाई
मुसलमान होजाना चाहिये क्योंकि इससे वल आयेगा और
राजनैतिक दशा और उलक्कनें सुलक्क जायँगी। "सीता" के स्थान
में यदि "फातमा" नाम रख लिया तो क्या हुआ! हमारे नाम के
आगे "मोहम्मद" या "अली" लग गया तो क्या विगड़ गया, हिंदू
लोग तेंतीस करोड़ देवता मानते हैं, यदि ईसा और मोहम्मद दो
और मानलें तो कहां का अनर्थ हो जाय" इत्यादि। इसका उत्तर
यह है कि हमारी अंग्रेज़ों और मुसलमानों से लड़ाई सभ्यता
की है। हमारे पूर्वजों ने आर्थ्य सभ्यता की रहा के लिये इस
आरतभूमि को लोह से सींचा है। हमारे पूर्वज ईंट, चूने, पत्थर
और नदी के लिये नहीं लड़े। उनका यह दावा सत्य था कि
आर्थ-सभ्यता के तथा हिंदू धर्म के सामने ईसाई और मुसल-मान तथा दूसरी विदेशी सभ्यतायें कुछ क्रीमत नहीं रखतीं।
जितना सत्य त्याग और सरलता हिंदू सभ्यता में है उतना
किसी सभ्यता में नहीं।

विचार श्रीर कार्यों की जितनी स्वतंत्रता, श्रार्थ सभ्यता में है उतनी किसी में नहीं । यदि संसार में कोई सभ्यता सुख श्रीर शान्ति फोला सकी है तो वह श्रार्थ्यसम्यता है श्रार्थ्-सम्यता का मूलमंत्र इस वेदमंत्र में भरा हुशा है—

यस्तु सर्वाणि भूतानि श्रात्मन्येवानुपश्यति । सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥ यजुर्वेद श्र० ४० ॥

इस में यह भाव स्पष्टहर से प्रकट कर दिया गया है कि सब प्राणियों को अपनी तरह जानो । हमारी सभ्यता में प्राणी-मात्र को समानाधिकार देने का भाव है । Live and let live का मल स्रोत हमारी सम्यता ही है। इस प्रकार की मंहान सभ्यता के आगे वे सभ्यताएं क्या ठट्ट सकती हैं जिनमें विद्वान थोड़ो सो तर्कशक्ति वा स्वतंत्र भाव रखने पर तलवार के घाट उतारे जाते हैं ? किसी ने ज़रासा धार्मिक भेद प्रकट किया श्रीर उसे "मुरतिद" वा काफ़िर कह कर करत कर दिया गया। इसरी तरफ़ आर्थ्यसभ्यता देखी जिस में वेद को न मानने घाले बुद्ध को भी श्रवतारों में गिन लिया गया है। इसका मुकावला संसार की कोई सभ्यता नहीं कर सकती। मुसलमान ईसाई होने से श्रार्थ्य सभ्यता का हास होता है। श्रार उन्हें स्वर्णमयी भारतभूमि की छोटकर विदेशी श्राय, तुर्की श्रीर पेलस्टाइन की श्रीर मुंह ताकना पढ़ता है। इस वास्ते सचा स्वदेशी स्वराज्य हिन्दृधर्म के प्रचार से है. शुद्धि से हे श्रीर हिन्दूसंगठन से है। श्रार्श्यसभ्यता के उदार से ही भारत का उदार है श्रीर श्रार्यसभ्यता के हुास से ही भारत का हास है। इस कारण यदि सचा स्व-राज्य चाहते हो तो अपने पूर्वजी के समाम मुसक-मान ईसाइयों को शुद्ध कर कर उनको आर्य्य सभ्यता सिखावी। इनके हृदय से कौमो स्कूलों में पढ़ा २ कर यह भाव हरावी कि "काफ़िरीं को लुटना, मारना या उनकी औरत छोनना धर्म है श्रीर स्वर्ग का द्वार है।" उनकी क़ुरानी शिचा जिसमें गिलमान हुरों, श्रीर शराय की नदियों का लोग है। वह इनके दिमाग्र से हटावी। इनमें भारत के प्रति प्रेम तथा भारत के बीर पुरुषों के प्रति श्रद्धा और भक्ति पैदा करो। विदेशी "अली" तथा विदेशी बलीफाओं के स्थान में या "गाज़ी मुस्तर्फ़ा" की जय के स्थान में राम कृष्ण की जय बोहाना सि-खायी। इंगकी भारत के प्राचीन इतिहास पर श्रक्षिमान करना

सीखना चाहिये।श्रीर तुर्की टीपीके स्थान पर भारतीय पोशाक पहिनना सिखानो। क्योंकि स्वयं श्रफगानी, श्ररव, मिश्री या तुर्की मुसलमान श्रपने २ देशों की टोपियां (पगढ़ियां) पहिनते हैं। परंतु भारत के मुसलमान वेतरह विदेशी तुकों पर रीके हैं। तर्कों में टर्की टीपी वाले को फांसी की सज़ा है पर आरत के मसलमान टर्की टोपी पहिन कर इतराते हैं। मैं ''श्री राज-गोपालाचारी" श्रीर इसी प्रकार के श्रीर विचारों के स्वराज्य-वादी भाइयों से पुछता हूं कि जो श्रासहयोग काल में रात दिन यह व्याख्यान देते थे कि "Khilafat is Swaraj and Swaraj is Khilafat यानी खिलाफ़त ही स्वराज्य है श्रीर स्वराज्य हो खिलाफ़त है।" क्या श्राप श्रव भी वही सिद्धा-न्त सत्य मानते हो या विचारों में परिवर्तन श्राया है ? श्रंगोरा वालों ने और सुसलमानों ने तो खिलाक़त का अन्त कर दिया। क्या श्रव कांग्रेसी हिन्दू नेता भी स्वराज्य का श्रन्त कर देंगे ? हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य केवल हिन्दू-संगठन से होगा। ऐसी वातों से नहीं कि तुम खिलाफ़त की गाय की रज्ञा करी श्रीर मुसलमान तुम्हारी गोमाता की रच्चा करेंगे। महात्माजी के मोटे भैपा "शोकत जली" गोहत्या की धमकी देते ही रहते हैं। श्रव खिलाफ़त की गाय की तो रक्ता श्रापने करली और वह अन्त भी होली। अब तुम्हारी गोमाता की रचा मलावार, कोहाट, सहारनपुर, मुल्तान, श्रागरा, कलकत्ता, अजमेर लरकाना, लाहीर, दिल्ली में चलवों के रूप में मुसल-मानों हारा हो रही है। यह से यह मुसलमान ग्रुखि का विरोध करते हुये फतवा दे रहे हैं कि मुस्तद (शुद्ध) वनने वाला श्रीर बनाने वाला वाजिबुल क्रत्ल है। इस परश्री पुल्यपाट स्वर्गवासी धर्मवीर शहीद स्वामी श्रदानन्द्जी ने

खुव उत्तर दिया था। वे पूछते थे कि अपव कींसिल में फ़त्ल murder के लिये क्या खिलाफ़त के डामी संशोधन पेश करेंगे? श्रीर लाटसाहय से विनय करेंगे कि साहब! "ताजीरात 'हिंद" से फ़रल की दफ़ा में इतना श्रीर बढ़ा दो कि "यदि कोई मुस-लमान हिन्दू वन जायगा और यदि कोई मुसलमान इस मुरतद को या शुद्धि करनेवाले को मार डालेगा ती उस मुसलमान को सज़ा नहीं मिलेगी श्रीर वह फ़रल फ़रल नहीं समका जावेगा" ? इसो वास्ते हम यह कहते हैं कि जब तक मुस्लिम धर्म में क़रान में काफ़िरों को क़त्ल करने की श्राम्ना है, मन्दिरों को तोड़ने वाले व लुटेरे खर्गद्वार प्राप्त करनेवाले कहे गये हैं तय तक कदापि हिन्दू-मुस्लिम पेक्य नहीं ही सकता । अतः एकमात्र उपाय यही है कि महर्षि दया-नन्द के प्राचीन वैदिकपद्धति के श्रनुसार धर्ममार्ग पर चलो श्रीर शृद्धियां खूव करो। हिन्दू:महासभा द्वारा वताये हुए रचनात्मक कार्य, करो । मुसलमानों की फैलाई हुई भूठी खवरें मत मानी कि ज़वरदस्ती से मुसलगानों की दिन्दू बनाये जाते हैं। श्रीर न खराज्य की श्रोट में बैठकर उन मुसलमानों की वातें सुनो जो यह कहते हैं कि 'हिन्दुश्रों के पास तो धन है, विद्या है, रुपया है, सब कुछ है परन्तु मुसलमान कंगाल हैं इस वास्ते मुसलमानों के संगठन की तो ज़रूरत है परम्तु हिन्दुओं की नहीं"। प्रिय भाइयो ! यदि पेसी वातों के चकर में चढ़कर आपने शुद्धि तथा हिन्दू-संग्ठन छोड़ दिया तो वेड़ा गर्क हो जायगा।

इसलिये यह मत समसो कि भारत के सात करोड़ मुसल-मान कैसे हिन्दू वम सकते हैं? क्योंकि इतिहास बताता है कि

पेसा हो सकता हैं। स्पेन पोर्चु गाल श्रीर यूहप के कई भाग -सारे मुसंसमान होगंथे थे। परन्तु श्रव टर्की को छोड़ कर कीई मुसलमान मुल्क वहां नहीं रहा और वह टर्की भी श्रांधा मुसंलमान ही रहा । करोड़ी की तादाद चाला वीद धर्म हिन्द्स्तान से मिट गया। फिर ७ करोड़ मुसलमानों का हिन्दू होना श्रसम्भव नहीं। श्रतः रवेत वर्फ़ीले हिमालय बाली मांत्रभूमि भारत की पूजा करना जब मुसलमांन सीखेंगे तब ही स्वराज्यं होगां। भारतीय राष्ट्र-निर्माता हमारे पूर्वजों ने विदेशियों को हिन्दू बना कर ही कृतकार्य्यता प्राप्त की थी। महर्षि स्वामी द्यानन्दं ने भी हिन्दु-मिस्तिम ऐक्यं सच्चे रूप में यही वतलाया कि सव यवन च्चार्व्यसम्यता को स्त्रीकार करें। बढ़ां हर्ष हैं कि सारा हिन्दु-समाज इस सिंद्धांत को मान गया है। इस वास्ते यदि भारत का प्राचीन गौरव पुनः स्थापित करना चाहते हो श्रीर पुन: चक्रवर्ती साम्राज्य स्यापित करना चाहते हो और संसार में सुस स्रोर शांति चाहते हो तो हिंदू-सङ्गठन स्रोर शुद्धि में पूर्ण यल से जुट जावो, श्रवश्य विजय होगी।

## हिन्दू मुस्लिम ऐक्य कैसे होगा ?

स्मरण रहे कि सिद्धान्तों का इनन कर के कभी एकती नहीं हो सकी। लखनऊ पेक्ट में जो हमने गलती को वह यह थी कि उस समय सिद्धान्तों का इनन किया गया और मुसलमानों को उनकी योग्यता से अधिक अधिकार दिये गये। इसीका प्रतिफल हमें आज भुगतना पड़ रहा है। मैं खर्य लखनऊ कांग्रेस में अजमेर मेरवाड़ा प्रान्त की और से प्रति-निधि बनाकर मेजा गया था और उस समय हम मुसलमानों को उनकी तादाद से श्रिधिक इतने अधिकार दिये जाने के विरोध में थे। परन्त नेताश्रों के सामने हम लोगों की कुछ न चल सक्ती थी। चीन की मिसाल हमारे सामने है। चीन के प्रसिद्ध देशभक्ष डाक्टर "सुनयतसेन" ने केवल देशभक्ति से प्रेरित होकर शान्ति स्थापनार्थ सिद्धान्तीं का हनक कर कर चीन में उनके विपत्ती दल से राज़ीनामा कर लिया और श्रंपने प्रधानपदं को छोड़ दिया परन्तु नतीजा कुछ नहीं निकला। चीन में रिपवलिक प्रजातन्त्र होने पर भी खूब परस्पर में दरह-मुण्डसमोलन हो रहा है। ख़न सरावी हो रही है। आई आई कागला काट रहा है स्रीर विदेशी ताकतों की बन स्रारही है। हमें यह कदापि नहीं सोचना चाहिये "कि ७ करोड़ मुसलमानों के विना मिलाये स्वराज्य मिल हो नहीं सका। श्रतः सिद्धान्तीं का हनन कर के भी राजीनामा करलो। " जब मुट्टी भर अंग्रेज़ संगठित होकर सात समुद्र पार से आकर हमारे ३३ करोड़ पर राज्य कर सक्ते हैं तो क्या २२ करोड़े हिन्दु श्रों में इतना वस नहीं है कि वे अपने ही देश में देशभक्तिहीन, सिद्धान्त-विहोन लोगों को सोधे मार्ग पर ला सकें ? श्रत: ग्रुद्धि को ही मानव जाति के उद्धार का मन्त्र मानी श्रीर इस कुंद्री की लेकर विजय का द्वार खोल दो। वर्च मान के हिन्दू मुस्लिम दक्षों से मत उरो। यह हो उत्तम प्रेम की निशानी है। लोहे के दोनों दुकड़े गर्स किये जायंगे तो एक ही चोट में मिल जावें गे। ठंढे और गर्स लोहे का मिलाप नहीं हो सका। पूज्यपाद धर्मवीर स्वामो श्रद्धानन्दजी यही कहा करते थे कि हिन्दू उरहे हैं श्रोर मुसलमान गर्म हैं। या तो मुसलमानों के ठएढे होने पर पानी में पानी की तरह हिन्दू मुस्लिम एक्य होगा। या हिन्दु श्रों को भी गर्म होने दो फिर दिन्दू मुसलमानरूपी गर्म लोहों में मेल होगा। श्रीर स्थायी मेल होगा। श्रत: स्वराज्यवादी आहरों को चाहिये कि वे दिन्दुश्रों को "समभीता, दवना दवाता, भूलना, माफ करना" श्रादि वातें कहना छोड़ हैं श्रीर हिन्दू संगठन में सहायता देकर श्रुद्धियां कराकर हिन्दू श्रों को वलशाली वन जाने दें और उनका भी लोह ज़रा गर्म हो जाने दें। किर गर्म मुसलमानों से गर्म हिन्दुश्रों का चोटें खाकर पेसा मेल हो जायगा जैसा कि दो गर्म लोहे के हकड़े लोहार के हथोड़े की चोटें जाकर एक हो जाते हैं। ठएडे श्रीर गर्म लोहे पर चाहें जिसनी चोटें मारो कदापि होनों नहीं मिलेंगे। श्रत: हिन्दू मुस्लिम पेक्य का यही मूलमन्त्र है।

कुछ कांग्रेसी हिन्दू यह भी कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को हिन्दुओं की ओर से विशेष अधिकार मिलने चाहियें? परंतु जब पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश, पूर्व बंगाल आदि में अल्प संख्यक हिन्दुओं को विशेष अधिकार देने की बात कही जाती है तो कांग्रेसियों की उदारता दुम द्वाकर द्वक जाती है। इन्हों कांग्रेसी हिन्दुओं ने अपने आप को मुसलमानों की दृष्टि में निश्पक्ष और वेलाग सावित करने के लिये हिन्दुओं के पक्त को निर्वल दिखलाया है और मुसलमानों की साम्प्रवा-यिकता को खूब ज़ीर एकड़ा दिया है। तब ही तो आज सीमा प्रदेश के हिन्दू अपने २०० वर्षों के पुराने घरों से निकाले जारहें हैं और सरकार भी तमाशा देख रही हैं।

#### मिश्रित निर्वाचन

विना किसी शर्त के यदि मिश्रित निर्वाचनप्रणाली जारी हो जावे तो हिन्दू मुस्लिम ऐक्य में प्रक कदम हम आगे वक् सक्ते हैं। सगर यदि प्रांतों की पृथकता श्रादि की शर्ते लगाई ती कुछ नहीं हो सका।

की कमिली शासनपद्धति के सुधार की वार्त कह कर:हिंदू मुस्लिम पेक्य पर ज़ीर देते रहते हैं उन्हें ज़रा मुसलमानी की इस मानसिक वृत्ति पर ध्यान देना चाहिये। "वे सममते हैं मानों शासनपदंति के सुधार में हिन्दुओं का ही स्वार्थ है। उनका ख्रयाल है कि भले ही हिन्दुश्री श्रीर मुसलमानी दोनी की हानि हो और अंग्रेज़ों को सोलह ग्राना फ़ायदा हो तो भी कोई घरा नहीं। वे कहते हैं कि मुसलमानों की अपेचा हिंदू ही स्वराज्य के लिये श्रधिक व्यव हैं इसलिये मुसलमानों की जाइज नाजाइज कुल शर्त मानना ही चाहिये। मिश्रित निर्वाचन को कई मुसलमान बुरा समक्षते हैं तो भी यदि हिन्दू इसके लिये उचित मूल्य देने की तय्यार ही ती वे इस पद्धित को स्वीकार कर सकते हैं।" मुसलमानों का यह मोल तील ठीक करना श्रीर यह व्यीपारिक नीति दशीना कदापि ठीक नहीं है श्रीर स्पष्ट वतलाती है कि मुसलमान हिन्दू मुस्लिम एकता के लिये व्याकुल नहीं हैं। अतः प्रधान हिंदुमहासभा "डाक्टर मुं जे" ठीक ही कहते हैं "मुसझमानों की संख्या <sup>७</sup> करोड़ और हिन्दुओं की संख्या २३ करोड़ है। जो अंग्रेज इन दोनों पर राज्य कर रहे हैं उनको संख्या कुल ४ करोड़ है। यदि ७ करोड़ मुसलमान अलग भी रहें तो क्या २३ करोड़ हिन्दू स्वराज्य पाने के सर्वथा अयोग्य हैं ?" हिन्दुओं को इस वात पर विचार करना चाहिये। फिर पयों हिन्दू उनकी साथ लेने को इतने लालायित हैं ? शारीरिक वल, बुद्धि, व्यवसायिक ज्ञान किसी बात में हिन्दू किसी भी संसारकी जाति से कम नहीं हैं । केवलें संगठन नहीं है, श्रतः स्वराज्यः पाने के लिये श्रान्तरिक संगठन करना सब से प्रथम श्रावश्यः क वस्तु है ॥

फांग्रेसी हिन्दू, हिन्दू मुस्लिम ऐक्य २ चिल्लाते हैं और कहते हैं कि दिन्दू मुसलमानों में मेल हुये विना स्वराज्य नहीं मिल सक्ता। परंतु वे नहीं सोवते कि क्या दुनियां अर में कभी भी किसी की स्वराज्य विना कप्र श्रीर आपनियों के **ख्डाये मिला है ! हिन्दू मुस्लिम पेक्य के दो रास्ते हैं एक** श्राराम का श्रीर दूसरा विपत्ति का। सव हिन्दू गौरव की खो कर मसलमान वन जात्री, श्राय्यों को उनकी इच्छानुसार कुचल दो, मुसलमान एक साथ प्रसन्न हों जावेंगे श्रीर भगड़ा मिट जावेगा। परंतु कीन पेसा हिन्दू होगा जो स्वार्थ के लिये श्रपने वाप दादों के गीरव की मिटाने की तत्पर होगा श्रीर वर्वता पूर्वा मुसलमानी धर्म अपने आराम के लिये ब्रह्म करेगा ? श्रत: स्वराज्य के इच्छुक हिन्दुश्रों के लिये श्रपने पूर्वजी के भीरव को रखने वाला सचा रास्ता त्याग श्रीर तपका है। वह कगटकाकीर्ण है। उसी मार्ग पर चल कर ग्रुद्धि संगठन करने के पश्चात् हमें स्वराज्य अवश्य मिलेगा। हिन्दू मुस्लिम एकता के लखनऊ पेक्ट, बंगाल पेक्ट श्रीर हाल में बम्बई पेक्ट यह सब शर्तनामे और समसीते निष्फल गये हैं। अतः ब्रव ऐसे पेक्टों के चक्कर में पड़ कर समय बरवाद करने के स्थान . में घर में सुधार के काम में सब को लग जाना चाहिये।

पार्सी श्रीर ईसाई पृथक् निर्वाचन के श्रधिकार नहीं चाहते। वे इस बात में सहमत हैं कि जी योग्य हो उसे ही नौकरी मिलनी चाहिये। व्यवस्थापक स आयें, म्यूनीसिपल, हिहिट्र्क्ट वोर्ड सव में साम्प्रदायिक निर्वाचन के वेविरोधी हैं। परमातमा करे कि मुसलमान आई भी ब्रह्मसंस्यक पार्सियों श्रीर ईसाइयों का श्रमुकरण करें।

हिन्दू इतिहास वतलाता है कि आजतक संस्थामं अधिक होने के करण उन्होंने कन्नी भी किसी पर-हिन्दू सम्प्रदाय पर अत्याचार नहीं किया। हां, मुसलमान जहां २ अधिक संस्था में हैं वहां २ वे अवश्य अत्याचार करते हैं। देत्री पूर्व यंगाल, कोहार, मुलतान, ।सिंध, सोमाप्रदेश आदि में यह संस्थक मुसलमानों ने अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर कितने अत्याचार किये हैं शमुसलमानों से पेन्य करना सर्वधानिरर्थक है क्योंकि वे सरकार से जाकर कहेंगे या रायल कमीशन के सामने जाकर गवाही देंगे कि हतना तो हमें हिन्दू ही देते हैं आप क्या अधिक देते हो जाकि आपकराजभक्त वने रहें। उनकी "रेशियो विल" "लोने के सिक्व" साम्राज्य घाणिज्य की विशेष सुविधा दी जाने के संबंध में सरकार से मिलावर की नीति ने हिन्दुओं की आंखे खोलदी हैं और उससे हमें पूरी नसीहत अहण करना साहिये।

स्वराज्य कोरे मुसलमानों के मिलाने से नहीं मिल सकता। क्यों कि कई मुसलमान तो स्वार्थ के वशोभूत हैं। वेतो "मीर जा- किरों" श्रीर "मीर के समान श्रपने हित के लिये देश को वेचना चाहते हैं। मुसलमाने तो स्वतन्त्र भारत को पहले पहल दास बनाने वाले श्रद्धों "मुहम्मद विनकासिम" के नाम पर श्रपने श्रववारों के "क़ासिम - विजयाद्ध" निकाल रहे हैं। लेजिस्लेटिव एसेम्बली की कार्यवाहियों से पृथक् मुस्लिमपार्टी क्री स्थापना से भी यह स्पष्ट लिख है। उनका संयुक्त मताधिकार

श्रीर सिंध श्रीर पश्चिमोत्तर सीमाप्रदेश का पृथंक वनाना श्रादि सव वातें देशप्रेम से प्रेरित होकर नहीं, विलक व्योपा-रिक नीति से प्रेरित हैं और हमें कदापि इनकी चालों में न त्राना चाहिये।हमें तो सिद्धान्तों परही मेल करना है क्योर वह यह है कि फिकेंबन्दी धर्मपंथ जाति ख्रादि के कथानें की छोड़ कर जो योग्य हो उसे ही नौकरो मिने ऋरीर जिसको सव से अधिक वोट मिले वही काउन्सिलों में. परोम्यली में चना जावे चाहे वह हिन्दु हो. मुसलमान हो, ईसाई हो। जिस दिन हमने यह तय कर लिया कि फलां जगह हिन्द ही चुना जा-एगा या उस स्थान पर मुसलमानों को इतनी नौकरियां और इतने काउन्सिक्तों में स्थान मिलने ही चाहियें उसी दिन हमने फुट का बीज यो दिया श्रीर हमारा भाग्यचंक्र उन विदेशियों के हाय में दे दिया निनका स्वार्थ यही है कि भारत में मतभेद रहे और उनके राज्य की नींच पाताल तक, लग जावे। देश-अक्त एं० मोतीलालजी नहरू की श्रध्यत्नता में स्वराज्यवादी हिन्द मुस्लिम ऐक्य के डिकोसले की क्रायम रखने के लिये गतियां करते हो रहते हैं। हाल में ही स्राल इन्डिया कांग्रेस कमेटी ने फिर वही हिन्दुश्रों के प्रति अन्याय किया है जैसा कि वह हमेशा करती रहती है। श्रीर इससे कांग्रेस के प्रति हिन्दुंश्रों की श्रदा श्रीर भक्ति दिन २ उठती चली जा रही है। कांग्रेस हमेशा मुसलमानों को राजी करना चाहती है और इस बार सिंध को प्रयक प्रांत और सीमा प्रदेश और विलोचिन स्तान को शासन सुधार का फायदा देने के लिये आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बम्बई में प्रस्ताव पास कर दिया है। इससे सिंध सीमा प्रांत और विलोचिस्तान में मुसलमानी राज्य हो जायेगा। कांग्रेस वाले सिद्धान्त से तो कहते हैं कि हमने

सिंधं इसलिये पृथंकं किया फ्योंकि इसंकी भाषा पृथक् श्रीर पृथक २ भाषा के पृथक प्रांत होने चाहियें। परन्तु जर इनसे कहा जाता हैं कि "सिलहट और कंचर" के ज़िले जो ब-काली बोलते हैं उन्हें बक्षांल में मिला दो तो इनकी सिटी गुम हो जाती है। क्योंकि इन जिलों के मिलान से मुसंलमान नाराज़ हो जार्चेंगे और मुसलमानों के नाराज़ होने का कारण यह है कि इन ज़िलों के वंद्वाल में मिलने से वंद्वाल में हिन्दुंची की श्रावादी की श्रिधिकता ही जांवेगी। इसी प्रकार से दिवणें पूर्व पड़ांब की वहीं भाषा हैं जो संयुक्त प्रान्त की उत्तरी ज़िलों की भाषा है। इन संयुक्त प्रांत के ज़िलों को पञ्जाव में मिला देनां चाहिये। पर इनको ऐसा करने की हिस्सत नहीं होती क्योंकि भुसलमानों की श्रधिक संख्या वाले प्रांतों को यह छूना नहीं चाहते। ऋगर जुवानी पर ही भारत को बांटना है तो पञ्जाव कों उर्दू श्रीर पंजाबी भागों में बांटो । मद्रास में चार भाषाएं वीली जाती हैं उसे चार भागों में **बां**टो। वम्बई को गुंजरात, महाराष्ट्र, फरनाटक श्रीर सिंधी शांतों में बांटो। पूर्व बहुत्त श्रीर बङ्गाल में एक भाषा है इन दोनों की मिलाश्रों। विहार श्रीर उड़ीसा में विहारी श्रीर उड़ीसा वोलते हैं इसकी दो भागों में बांटो। मध्य भारत विल्क्षल उड़ जायेगा और इसकी दूसरे हिन्दी श्रीर मरहटी प्रांत में बांटना पंदेगा। दिल्लीको यूव पीव में डालना होगां, इनमें अजमेर, आसाम, वरमा यह सब झलग प्रांत होंगे ही। ऐसा करने में वड़ी २ असुविधायें होंगी। परन्तु कांग्रेस वालों को तो मुस्लि-में राज्य क्रांयम करने के लिये सिंध में ही यह आपावार भातों का पचड़ा लगाना है। न्याय कहां हैं ?सिंध वाले हिन्दू भग्वई से पृथक् नहीं होना चाहते। फिर कांग्रेस वाले उन्हें दवाकर पृथक् रहने के लिये कहने वाले कौन हैं। इससे सब हिन्दू कांप्रेस कमेटियों को छोड़ देंगे श्रीर राष्ट्रीय जीवन का अन्त हो जावेगा। हिन्दू मुस्लिम ऐक्य भाषावार पृथक् प्रांत वनाने से नहीं होगा फ्योंकि कई मुसलमानी का स्वार्थ बहुत वढ़ गया है स्नीर देशभिक्त जाती रही है। क्या मुसलमान इस वात के लिये राज़ी हो जावेंगे कि ऊंची नीकरियां परीचा लेकर जो योग्य हो उसे दीजावें श्रीर मुसलमानों के लिये खास जगह नहीं रक्खी जावे ? क्या मुसलमान इसी प्र**कार** से म्यूनिसिपल श्रीर डिस्टिक्ट बोर्डी में इस बात की मार्नेगे कि चाहै कोई हो जो लायक हो वह इन क्रमेटियों में खुना जावे श्रीर मुसलमानी के लिये जास तादाद खाली न रक्खी जावे ? क्या मुसलमान सरकारी स्कूलों और कालेजों में अपने लिये जगह खाली रखाने पर वल देना वन्द कर देंगे ? पया वे सर-कारी स्कूलों को अपने मज़हबी कुरानी इस्लाम के फैलाने वाले मदरसों में तबदील करने के प्रयुक्त बन्द करेंगे ? क्या वे स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली कितायों की इस्लामी तवलीगी कितावें बनाने का प्रयक्त बन्द करेंगे श्वया वे किसी भी विश्व-विद्यालय में :श्रपनी पृथक् जगह रखने की मांग़ की वापिस लेलेंगे ? क्या सरकारी टेक्स अदा करने में भी वे इन्साफ से भाग लेंगे ? यदि श्रावादी से ही वे सब जगह हक मांगते हैं ती क्या आवादी के हिसाब से वे सरकारी टेक्स देने की भी तैय्यार हैं ? परन्तु यह इनमें से एक भी वात नहीं करना चाहते। इनको तो 'मीठा २ हप और कहना २ थू' वाली पा-लिसी (नीति) है और हिन्दू वेवक्रूफ हैं जो इनके चकमें में ग्रा-कर वृथा राज़ीनामे करते फिरते हैं। ज़ब तक हिन्दू संगठित नहीं होते, कुछ नहीं हो सका।

ं प्रिय हिंदुक्रो ! हमारी संकीर्णता, भय, कायरता क्रीर जल्दी राज़ीनामे करने की श्रादत से ही मुसलमानी घर्म फैलने में मदद मिली है ।

श्रक्षगानिस्तान, कश्मीर, बङ्गाल श्रादि सब हमारी मू-र्घता से इसी प्रकार मुस्लिम बनाये गये। झत: हमें मसल-मानों की धमकियों में आकर इनसे मेल नहीं करना चाहिये। कुछ भारतीय मुसलमान उस वालक के समान हैं जो सदा श्रपने िपिता से ऋड़ जाता है, फैल जाता है, मूंठ वोलता है, मुकर ्जाता है, इक़रार पर क़ायम नहीं रहता, श्रपने पिता के साध वाज़ार में एक चीज़ होने के वायदे से जाता है परस्तु वाज़ार में जाकर रोने लगता है और दूसरी वस्तुओं को दिलवाने की श्रद्ध श्रीर हठ करता है। होशियार पिता उसे प्रेम से . समभाता है परन्तु क्रय वह समभाने पर भी ज़िह्न नहीं छो-ड़ता तो वह उसे रोने देश है और फिर वालार नहीं लेजाता, · श्राखिर थोड़ी देर में तंग श्राकर वालक रो धोकर हार कर कहता है "श्रच्छा जो मेरा हक है वहीं चीज़ दिलवादो, खालूंगा। मैं श्रीर नाजाइज़ तौर पर मांग नहीं पेश करूंगा" यृद्द कह कर "मियाजी पछतावेंगे श्रीर वही चने की सावेंगे" वाली कहावत चरितार्थ करता है। प्रिय हिन्दू आर्यवीरी ! यदि मुसल्लमान मचलते हैं झौर सममाने पर नहीं मानते हैं तो इनको अलग छोड़ो। इनको अपनी राह जाने दो। वे . घोरे २ घ्रपनी मूर्वता घाप समसींगे श्रीर हमारे संगठित होते ही अपने श्राप हमारे साथ मैत्री करने आवेंगे । यह स्मरण रिवये संगठित हिन्दू अकेले ही विना मुसलमानों की सहायता के स्वराज्य प्राप्त कर संकते हैं। और दोनों विधर्मी

#### (२२१)

विदेशी शक्तियों को हरा सक्ते हैं। हमारे मार्ग में अनेक वि-घ्नवाधार्य और आपत्तियां आर्वेगी परन्तु हमें तो कवि के यह शब्द स्मरण कर बरावर काम करते जाना वाहिये:—

लाख देखा करो दुश्मन की नज़र से हमकी। लाल ह्यांबों से नहीं यह ख्याल वदल जावेंगे।। तन ह्यार जल भी गया, खाक़ रहेगी वाक़ी। इस पै लाखों ही शज़र फूलेंगे फल जायेंगे।।



श्रों के लिये सदा खून वहाने को तैयार रहे हैं। हिन्दू महासभा के सेटफार्म पर सिक्ख बरायर यही सिंह गर्जना करते रहे हैं कि हम हिन्दुश्रों के वास्ते विलदान होने को तैयार हैं। श्रभी हाल में ही लाहीर के दंगे में सिक्ख स्त्री के मुसलमानों द्वारा छेड़े जाने पर जो मुसलमानों से सिक्खों का फ़साद हुआ उसमें हिन्दुशों श्रोर सिक्खों ने एकही मेंबोझाव से श्राम शत्रु का वीरतापूर्वक मुक़ावला करकर धमराज युधिन्टिर के निस्नलिखित वाक्यों को चरितार्थ किया।

> परस्परिवरोधे तु वयं पञ्चैव ते शतम् । . परेः परिभवे प्राप्ते वयं पञ्चोत्तरं शतम् ॥

जय कीरव पांडवों की आपस की लड़ाई है तव तो हम पांच ही हैं और वे लोग १०० हैं किन्तु जय कोई विधर्मी वाहरी आक्रमण करे तो हम १०४ हैं। जब हिन्दूधर्म की रचा और सन्मान का प्रश्न उपस्थित हो तब तो यहादुर आइयों को तथार होकर लड़ना चाहिये और विधर्मियों के छक्के छुड़ाना चाहिये। हमें हिन्दूजाति के हढ़ संगठन, मज़ब्त जातीय प्रेम, विशाल हदयता और उदारता को इस प्रकार विधर्मियों पर प्रकट करनी चाहिये कि विधर्मी हमारे गुणों को देख कर स्वयं छद्ध होकर आर्थ्य वन जावें।

गुरु गोविंदसिंहजी स्वयं हिन्दू धर्म के बड़े प्रेमी थे और उसकी रक्षा के लिये विलदान होने की तत्पर रहते थे। उन्होंने श्रीमुख वाक् पातशाही १० छुके भगवती छुन्द श्रंग २० में कहा है:—

सकत जगत में खालसा पंथ गाजे । जारे घर्म हिन्दू सकल दुंध भाजे ॥

"मुक्तसर" ज़िला फीरोज़पुर की लड़ाई के बाद जब गुरु गोविन्द्रितजी "छुचे श्राना" श्राम में पहुंचे तो एक जन्म के मु-सलमान प्रकीर ने गुद्ध होने की इच्छा प्रकट की। गुरु गीवि-न्दिसहजी ने उसे फीरन हिन्दू बना लिया श्रीर उसका नाम "श्रजमेरसिंह" रख दिया। "देखो गुरु प्रकाश सूरजप्रंय प्रथम श्रायन श्रंशु १८ सफ्ता २०७"। "श्रानन्दपुर" मैजव गुरु गये तव वहां कई सिक्लों को अत्याचारी मुसलमानों ने ज़ंबरन मुसल-मान वना लिया था। वे सब आग कर गुरु के पास श्राये। लोगों ने गुरु से पूंछा कि क्या करें ? उन्होंने कहा कि शुद्ध कर लो। इस आज्ञा के मिलते ही वे सब दिन्दू-धर्म में प्रवेश करः गये i 💎 इसी प्रकार ''वीर वंदा वैरागी'' ने मुसलमानों से तुमुल संग्राम किया और हर प्रकार से इस्लाम की जड़ खोखली करता रहा श्रीर हिन्दू-धर्म का प्रचार करता रहा। "गुरु तेगबहादर" श्रीर ब्राह्मण "मतीराम" के श्रंग २ कट गये श्रीर श्रारे से चिर गये पर हिन्दू-धर्म नहीं छोड़ा।सारा सिक्खों का इतिहास हिन्दू-संगठन, ग्रुद्धि श्रीर दलितोद्धार का जान्त्रल्यमान उदाहरण है श्रीर हमें पूर्ण श्राशा है कि हमारे सिक्ल भाई, जो विशाल हिन्दु-जाति के वीर श्रङ्ग हैं, श्रवश्य ही अपने गुरुश्रों के समान हिन्दू-धर्म की रत्ता में स्रोर मदान्ध इस्लामी धर्म के चय में सदा तत्पर रहेंगे।

"सर्दार कर्तारसिंहजी" जो कि दरवार साहव श्रमृतसर के बड़े प्रसिद्ध प्रंथी हैं श्रीर जिन्होंने सिक्खों के इतिहास की कई पुस्तकों रची हैं उन्होंने वतलाया कि सिक्ख इतिहास में शुद्धि की हज़ारों मिसालें मीजूद हैं। छुठे गुरु "हरगोविंदजी" ने "रुस्तमखां" नामक साहीर के शाही काज़ी की सड़की "कोलां" को अपनी घोषी बनाकर रक्खा था और उसके नामका "कोलसर"नामक तलाव अभी तक अमृतसर में विद्यमान है। ज़िला होशियारपुर में अनंदपुर साहब को आखिरो लड़ाई में मुख गोविन्दसिंहजी की फ़ौज के खास जत्थेदार रामसिंह को ओरंगज़ेव की सेना ज़खमी होनेपर उठाकर लेगई और उसके केस काट कर जबरन मुसलमान बना दिया। जब गुरु के पास वह भाग छिन कर वापिस आया तो गुरु ने उसकी सब कथा सुन कर उसे पुनः शुद्ध करकर हिन्दू बना दिया। 'देखो स्रजप्रकाश खप्रमरुत अध्याय १६।' सिक्ख इतिहास से पेसी सेकड़ों मिसालें मिलती हैं ज़िसमें सिंहनियों (सिक्ख क्षियों) पर मुसलमानों ने अत्याचार करकर और अनेक प्रकार के लालच देकर धर्म-अप्र करना चाहा परन्तु ने हिन्दू धर्म पर हढ़ रहीं और धर्म नहीं छोड़ा।

गुरु गोविद्सिंह के पुत्र "फतेहसिंह, जोरावरसिंह" के, जिन् नकों कि हिन्दू धर्म के कारण मुसलमानों ने ज़िन्दा दीवार में चुन नवा दियेथे, निम्नलिखित वचन उनके हिन्दू धर्म के प्रति श्रगाध्र प्रमुको प्रदक्षित करते हैं:-

नाति इम तौन के व्यख्याति जग जाने समु, धर्महेत दिया जिन दिल्ली शिर जाई है।
तुर्फन बनात जातें धर्म न तजाई है,
श्रीर इम एक बात कहें तब पाससान।
तुर्फ मये मरे नाहि हिन्दू रहे मर जाहि,
बात यह नाहीं काल समह को खाई है।

तिते अवं तुमही विचार करो, चार दिन जीवन के हेत हम धर्म क्यों गँवाई है। (देखी पंथप्रकाश पडिशन र गुरुपुत्रों की मृत्यु का प्रसंग)

आंगे यह भी गुरुपुत्रोक्ति देखिये जिसमें हिन्दूधमें का धमं कूट २ करें भरा है।

गले तोक पहिरानो बेरि पानले महिलानो, गाठे वन्धन वन्धानो श्रीर खिचानो काची खालसो। विप ले पिलानो तापे सृठ भी चलानो, मांभी धार में पहानो बांध पाथर कयालसो। विञ्जले विञ्चानो तापे मोहिले सुलानो, फिर श्राम भी लगानो बांध कायर दुशाल सो। गिरी से गिरानो काली नाम से डसानो, हाहा प्रीत ना छुड़ानो इक हिन्द्धमें पालसो। (देखो श्री गुक्धमेंध्वजा पृ० १०५)

श्रांगे गुरु गोविन्दर्सिंहजी की निम्नलिखित उक्ति पढ़िये जिससे सांफ विदित होता है कि सिक्ख श्रौर हिन्दू एक हैं।

तिलक जञ्जु राखा प्रश्वता का कीनो वड़ो कल्लू महिसाका । साधुन हेत इति जिन करी शीश दिया पर सी न उचरी । धर्महेत साका जिन किया शीश दिया पर सिरर न दिया, (देखो दशम प्रन्थविचित्र नाटक श्रध्याय ४) श्रतः हमारा नम्न निवेदन है कि सिक्ख, श्रार्थ्य, सनातनी, जैन, वीद्ध सव विशाल हिन्दूधर्म की साखाएं हैं। श्रीर सभी के गुरु नानक, गुरु गोविन्द, स्वामी द्यानन्द, शंकरा-चार्य, महावीर स्वामी, गीतम बुद्ध श्रादि विशाल हिन्दू जाति के पूल्य हैं। श्रतः सवको मिलकर शुद्धि श्रांदोलन में भाग लेना चाहिये श्रीर विशाल हिन्दू जाति को ईसाई मुसलमानों के हमलों से बचाना चाहिये।

चाहे शुद्ध किया हुआ बीद्ध रहे, आर्थ्यसमाजी रहे, जैनी रहे या सिक्ख और सनातनी रहे यह उसकी मर्जी पर है। हमें इस वात की पर्वाह नहीं। हमें तो रेखाई और मुसलमानों से बचा कर "क्रएवन्ती विश्वमार्यम्" इस वेदवाक्य की सत्य मान कर हिन्दू-संगठन कर हिंदूधमं की बृद्धि करनी है।



#### शुद्धि चन्द्रोदंयं 🕉 🗒

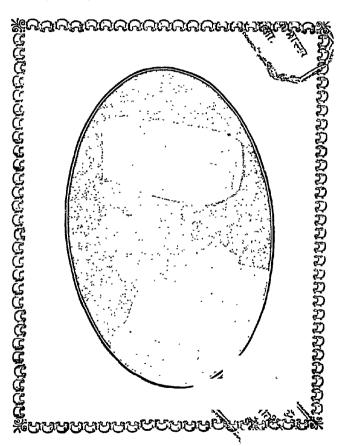

पंडित सदनमोहन मालवीयजी

#### श्रो३म्

## ग्रुद्धिचन्द्रोदय

# ह्रादश ग्राध्याय

### हिन्दूजाति को इस्लामी हमले से बचाओ

तुं वेद का पेयाम सुनाता जा । तुं शुद्धि के नाद वजाता जा ॥ ले श्रो३म्का भंडा धर रगड़ा। मिट जाय श्रवैदिक सब कमड़ा ॥

एक अरव ६७ करोड़ वर्षों से जिस जाति और आर्य-सम्यता को रचा हमारे पूर्वज करते चले आये हैं वह आज अयद्भर संकट में है। और उसके सर्वनाश के लच्या सामने हिंगोचर हो रहे हैं। अपना राज पाट और चकवर्ती साम्राज्य कोकर भी हमारी आंखें नहीं खुली। देशों और जातियों के अश्रोगित के इतिहास को देखने से पता चलता है कि विनष्ट हुई जातियें भी अपनी सब चुराइयें जानती थीं और जानते हुए भी पुरुपार्थहीनता, अकर्मग्यता, आलस्य, प्रमाद, व्यक्तिगत ईर्गा हेवादि तथा देश काल के अनुसार अ-पने की परिवर्तन न करने के कारण उन चुराइयों की न मिटा सकीं और इस्लामी हमले के सामने सुक कर मिट गई। इ-जिन्द, ईरान, अक्षगानिस्तान आदि देशों में जहां सिर्फ हिन्दू

रहते थे श्रीर हमारा चकवर्ती सामाज्य था वहाँ का बचा रे हमारे देखते २ हमारे श्रसंगटित होने से मुसलमान वना लिये गये। इस समयं भी भारत के उद्धार के लिये हिन्दूसंगठन श्रदि, दलितोद्धार श्रीर सांत्र धर्म की श्रावश्यकता है। सव जानते हैं कि इनके विना हिन्दू जाति नए झए हो जायेगी। परन्तुं हम आकर्मिएय हैं। हम बदली हुई अवस्था के अनुसार कार्यं नहीं करते।सारे भारत का हिन्दू-संगठन होना तो दूर रहा, सारे भारत की प्रान्तीय दिंदू सभाएँ तक श्रभी नहीं वर्न सर्को । सर्व श्रपनी २ डफली वजा रहे हें श्रीर श्रपना २ राग गा रहे हैं। एक सर्चे नेता के पीछे नहीं चलते। कांग्रेस वालें हिन्दू सर्वथा राजनीति विहीन हैं। श्रोर कोरा हिन्दू मुसलिम इचिकाक का नपुंसक राग गा रहे हैं। इथर श्रार्थसमाज देश की जो जीवित जागृत ताकत थी वह भी संस्था युग में इतनी फंसी है कि उसकी गुरुकुल और कालिज के लिये चन्दे मांगते २ फुरसत नहीं मिलती। हिन्दुस्रों का कर्चांच्य है कि वह आर्य-समाज को आर्थिक चिन्ता से मुक्त करदे आर इसके प्रत्येक कार्य में पूर्ण सहयोग दे ताकि वह वहतपूर्वक श्रपनी सारी शक्ति श्रार्य संगठन में लगा कर दिन्दू-जाति का वैड़ा पार करदि। पंजाव, सिन्ध, पश्चिमोत्तर, सीमा प्रदेश में मुसलमानों से दिन्दुश्रों का भयद्भर जही-जहद चल रहा है। श्रीर भारत की कीकिल सरोजनी नायह बम्बई में वैठी हुई श्रलाप लगा रही हैं कि पञ्जाब प्रान्त को श्रलग छोड़ दो। सम्मिलित चुनाव पर्दति के लिये सिंध का कुर्वान कर दो, गोया स्वराज्य एक छडू है जो सिर्फ नहीं लड़ने वाले सीघे साघे श्रादमियों को मिलजाता है। श्रीर श्रङ्गरेज़ी सरकार इतनी भोली श्रीर मूर्ख है जो वस्वई वालों से यह

कह देशी कि "पञ्जांव के हिन्दू मुसलमान वहे लड़ाकू है उन्हें हम स्वराज्य नहीं देंगे श्रीर तुम वम्बई प्रान्त वाले वड़े सीधे सादे हो।हिन्दू मुसलमान मिलकर रहते हो लो हम तुम्हें स्वराज्य दे देते हैं"। इन वम्बई के राजनीति विद्यान नेताओं की बातें सुनकर हमें हंसी आती है। यह मुस्लिम मनीवृत्ति नहीं समन भते।विचारे पेशांवर सीमा प्रदेश श्रीर कोहाट के हिन्दू. जाहिलं मुसलमानों के मज़हवी दीवांनगी से डरकर "प्रह्ला हो श्रवः-वर" के नारे से दहशत साकर हिन्दू मुस्लिम इत्तिहाद के दिनों तक में घर में बन्द होजाते थे क्योंकि पीढ़ियों से यह इन मुस-समानों के अलाचार भुगत रहे थे और उनके कारनामे जी हैं वे सब जानते थे। हम इतिहास से शिज्ञा लेकर श्रपंन हिन्दं भाइयों को चेतावनो देना चाहते हैं कि पंजाय, सीमा प्रदेश स्रोर सिंध के दिन्दुओं की लड़ाई खारे भारत के दिन्दुओं की लड़ाई है । श्रीर जैंचे पहले एक "पोरस झौर श्रनंग्याल" को हराकर विदेशियों ने सारे भारत को गुलाम बना कर उस पर अधि-कार जमालिया वेंसे ही श्रव यदि दूसरे प्रांतीं के दिन्दू, बंगाल, पंजाव. सीमा प्रदेश और सिन्य के हिन्दुओं की मदद न करेंगे तो सब मुसलमान बना लिये जार्वेगे। जैसे उस समय के सारे जारत के अदूरदर्शी हिन्दू राजा भी पंजाव में समिमलित शक्ति से मुजावला न कर यही सोचकर बैठे रहे थे कि जब मुखल्मानी हमला हमारे प्रांत पर श्रावेगा तव उनसे मुकावला करेंगे श्रीर हरा देंगे परन्तु उस समय प्रतिफल ठीक वसा ही हुआ जैसे कि गांव में एक कोने पर आग लग जाय और गांव का प्रत्येक आदमी उस कोने की भाग, सम्मिलित शक्ति से वुसाने के वजाय अपने २ घर पर घड़ा लेकर खंड़ा हो जाता है श्रोर कहता है कि जब श्राग की लपरें इधर श्रायेंगी तो इसे

बुभा दूंगा। नतोजा यह होता है कि थोड़ी २ शक्ति से कोई। श्राग की नहीं बुक्ता सकता श्रीर सारा गांव जल जाता है। भारत का इतिहास ऐसी २ गलतियों से भरा पड़ा है। राजपूत, सिक्ख, मरहटे सब श्रलग २ लड़ते रहे श्रीर नाश की प्राप्त हुए, श्रीर जब इन तीनों ने सम्मिलित शक्ति से लड़ाई की तब ही भगत साम्राज्य को उसाइ फेंका।इस समय बम्बई श्रीर गुज-रात वाले कुछ सजन कह रहे हैं कि हमारे यहां तो श्रमन चैन है हमें हिन्दूसंगठन से क्या मतलव ? मद्रास श्रीर महाराष्ट्र वाले कई हिन्दू कह रहे हैं कि हमारे तो हिन्दु प्रान्त है हमें हिन्दू-सभाश्रों से क्या मतलव ? देशी राज्य वाले कह रहे हैं कि हमारे तो देशीराजा हैं हो हम हिन्दु सभा खोलकर क्या करेंगे! परन्तु जब कोहाट श्रीर सीमा शांत में मुसलमानों ने बलवा कर सव हिन्दुर्श्वों को निकाल दिये तो यह हिन्दू प्रान्त की दुहाई देने वाले कोरे समाचारपत्रों के तार पढ़ कर रह जाते हैं। रत्ती भर मदद नहीं देते। स्त्रीर विचारे हिन्दू पीसे जाते हैं। श्रव श्रापही बताइये कि क्या इन हिन्दू प्रान्तों की हम चाटें ? इन हिन्दू प्रान्तों में विना हिन्दू सभाश्रों के संगठित हुए क्या वन सकता है ? हर एक चाहता है कि मालवीयजी हमारे नगर में ऋषें तो हिन्दूसंगठन हो जाय पर विचारे मालवी-थजी को हिन्दू यूनिवसिटी और कौंसिलों से फ़ुर्सत नहीं है वे क्या करें ? महात्मा गांधी ने भी हिन्दू मुस्लिम ऐक्य के विषय में विचित्र मंत्र बना रक्खे हैं। जिससे हिन्दू जाति की महान् जुकसान होरहा है, श्रव हिन्दुश्रों का सारा रोब चला गया है। असहयोग आन्दोलन से हिन्दू मुस्लिम ऐक्य में जब खाने पीने के आपस के वन्धन टूटे तब से यह सीमा प्रदेशी मुसलमान, जो अपने आपको पहिले हिन्दुओं से नीवा

मानता था, बराबरी का नहीं वरिक ऊंचा मानने लगा और अपना हक समक्तने लगा कि हिन्दू स्त्री को उड़ाना उसका धर्मा है। श्रौर उस पर तुर्रा यह है कि श्रसहयोग काल से वह फ़ानून तोडूना भी सीख गया श्रम उसकी डर सरकार से भी न रहा। अब वह तर्क और विवेक की तिलांजिल देकर धर्म की दुहाई दे कर पाप करता है ऋौर श्रन्याय करता है श्रीर कुछ मुसलमान उसकी पीठ ठोकते हैं। श्रव विचारा सीमा प्रान्त का श्रकेला हिन्दू क्या करे ? यस वह विल्कुल मुसलमानों का गुलाम वन कर रहता है 'जाट कहे सुन जाटनी तुभे गांव में रहना, ऊँट विलेया से गई तो हांजी २कहना" वाली परतंत्रता की कहावत उस पर चरितार्थ हो रही है। करे क्या ? हो ही वार्ते हैं। प्राण दो या परतन्त्र वने रहो। हम हदय से उन सव सीमा प्रांत निवासी हिन्दुओं की प्रशंसा करते हैं जिन्होंने धर्म के लिये प्राण दिये और लाखों कए सहे परन्तु सोचने की वात है कि हरएक मनुष्य प्राण नहीं देसकता। वस वह हिन्दू इनके श्रत्याचारों से तंग श्राकर मुसलमान वन जाता है। इधर देश में हिन्दू महासभा का प्रधान महाराए वीर श्रव श्रकेले डाक्टर मुंजे 'सावरकर'' श्रीर "केलकर" क्या २ कर सकते हैं ? देश में हिन्दू जाति की नेया मॅंभधार में है। हां महात्मा गांधी श्रुगर हिन्दू संगठनी घन जायं तो दिन्दू जाति शीघ वच सकती है। केवल एक सुवर्ण रेखा इन काले वादलों में दृष्टिगीचर होरही है। इस घनघोर अन्धेरी रात में अगर कोई दिन रात हिन्दू जाति के हितों की रचा करने वाला और हिन्दू हितों की रक्षा के लिये मर मिटने वाला व्यक्ति है तो वह केवल देवता-स्वरूप आई परमानन्दजी हैं. यदि डाक्टर मुंजे, ला० लाजपत• रायजी श्रीर भाई परमानन्दजी तीनीं ब्रह्मा विष्णु महेश वनकर काम करें तो हिन्दू जाति का वेड़ा पार हो सकता है।

राजिप मालवीयजी महाराज तो महर्पि द्यानम्द के पश्चारी हिन्दूसंगठन की वर्तमान प्रवृत्ति के प्रवर्त्तक ही हैं और वे त्री ज्ञाजम्म निस्वार्थं भाव से हिन्दूं जाति की रक्षार्थं कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। पर अब अक्ते उन पर और देशभक्त लालाजी श्री लाजपतरायजी पर ही निर्भर रहना उचित नहीं। यह सब का काम है और अपनी २ शक्ति श्रमुसार सब को सहयोग देनी चाहिये । प्रिय श्रार्थः आइयो ! ज़रा सीमा प्रदेश, सिन्ध, पंजाय और पूर्व घंगाल के हिन्दुश्रों की दशा की श्रीर निहागे श्रीर तर स साकर सोचो कि मुसलमानी हमलों की श्रकेत यरावर भुकापला फरते २ आज इनकी क्या ददर्शा होगई है ? अवं इन में से धीरे र मुकायला करने की शक्ति नए होती चली जा रही है और इनकी आवादी दिन प्रतिदिन कम होती वली जा रही है। जरा सोचिये कि सारा गांव मुसलमानी का है और इसमें दो घर दिन्द्रओं के हैं यह विचारे दो घर सारे णांव के मुक्तावले में कैसे ठहर सकते हैं? जब कोई कभी मजहवी दीयाना इन मुसलमानों को अङ्कादेता है तो बेचारे हिन्दुओं की श्राफंत श्रा जाती हैं। श्रीरं इनमें से कई मुसलमान वर्नी लिये जातें हैं। जब कभी कोई इनके घर की विधवा उड़ाकर ले जायें तो वह रिपोर्ट तक नहीं कर सकते। अगर रिपोर्ट भी करदे तो इनकी श्रदालत में मुंबंदमा चलाने लायक साचियां नहीं मिलतों। दिनरात विचारों के जीवन संकट में बीतते हैं श्रीर श्रन्त में तंग श्राकर केवल मुसलमान वनने से श्रापना दुखड़ा मिटते देख कर चहुत ही मन की मार कर रोते हुए मुसलमान वन जाते हैं। इस दर्दनाक हालत की हम दिनरात देखते हैं श्रीर दिनरात इन प्रान्तों की हिन्दू स्त्रिये भगाई जाने

श्रीर इन्ह मुसलमान बनाने का समाचार पढ़ते हैं परन्तु श्राप ही बताइये क्या कभी हिन्दू जाति ने इनको विधर्मी बनने से पचाने के लिये कोई वास्तविक कार्य्य किया है ?

क्या इन हमारे धर्म आइयों को बचाना प्रत्येक श्रार्य हिन्द्र का कर्त्तव्य नहीं है ? इनके वचाने का एकमात्र उपाय कैयल यहीं हैं कि जय कभी यहुसंख्यक मसलमान इन प्रांतों के अन्य संख्यक हिन्दुश्रों को दयांचें तभी जिन जिन प्रांतों में हिन्दुश्रों की अधिक संख्या है और जहां २ पर सारा गांव हिन्द् औं का है और वहां पर २ या ३ मुसलमान हैं वहां मुसलमानों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाय जैसा कि सीमा प्रदेश के मुसलमान सीमा प्रदेश के हिन्दुओं के साय करते हंग्रीर जो हिन्दुश्रों ने उनके इक से श्रधिक उनकी स्विधायें दे रक्को हैं वे वन्द्र कर दी जायें। वस वहां फीरन पकट् शुद्धि की गदा ले तवलीय का सिर फीड़ दी। तव मुसलमानों की श्रांखे खुलेंगी श्रीर वे हमारे दिन्दू भाइयों के साथ अत्याचार फरना वन्द कर देंगे। जब कभी यह म-विजय के सामने इन श्रहप संख्यकों के बाजे बन्द करदें तभी श्रहप संख्यक मुसलमानों के मुल्लाश्री की बांग हमें बन्द कर देनी चाहिये। यदि कहें ऐसा क्यों करते ही ! ती कही कि तुम्हारे आई दूसरी जगह ऐसा पर्यों करते हैं ? यदि वे कहें कि वाजे से हमारी नमाज में खलल पड़ती है तो हिन्द्रवों का भी पतराज टोक ही है कि मुल्ला की यांग से संध्या और पूजा में खलल पड़ती है। परन्तु दुखड़ा यह है कि दिन्दू नेताओं का सब का एक मत नहीं मुसलमान तो मुहम्मदश्रली श्रौर हसननिजामी से लेकर एक मुस्लिम तांगे वाले तक एक ही राजनीति की मानते हैं और उसके श्रवसार कोर्य करते हैं श्रीर सब मुस- लमानों की राजनीति यही है कि दीन इस्लाम का प्रचार हो और जो फाफिर हैं उनको मुहम्मदियों की टांग के नीचे दवाए रक्लो । परन्तु हिन्दु श्रात्मा की श्रावाज, दया, श्रहिसा, न्याय आदि में फंस कर अपना नाश कर देते हैं। ऋरि थदली हुई श्रवस्था के श्रतसार देश काल की देशकर कार्य नहीं करते। मुसलमानी काल में मुसलमानों ने कोई युद्ध की सभ्यता के नियम नहीं माने । छुल, कपट, विश्वास-यात से काम लेते रहे। इधर राजपृत घही धर्म की लड़ाई लड़ते रहे। कमर के नीचे तलचार नहीं मारनी, भी सामने श्राजये तो उसके पीछे छिपे शहु को इसलिये नहीं मारना क्योंकि गोहत्या का अय था। शरणानत शत्रु की माफ कर देना इत्यादि, मुसलमानों ने एक भी उपरोक्त नियम नहीं पाला प्रतिफल यह हुआ कि राजपतों के समय में शृत्र की चालों के साथ अपनो चालें न बदलने के फारण चीर होते हुए भी हारना पड़ा। मरहटों ने ऐसा नहीं किया श्रीर वे मुसलमानी से वाजी ले गये। इस समय भी ऐसे ही दिन्दू नेता मुसलमानी की कूटनीति नहीं समभे हैं तब ही मुसलमानों से हार पर हार और मात पर मात खा रहे हैं।

जवतक प्रत्येक दंगे फसाद श्रीर वलवे में इनको तुर्की वतुर्की जवाय नहीं दिया जायगा तवतक हिन्दुजाति को रहा नहीं हो सकी। यदि वह श्रीरतें भगावें तो बीर हिन्दू सिफ्लों के समान श्रथवा सद्गवहादुरसिंह के समान इनके साथ व्यवहार करना चाहिये।यह निश्चय जानिये कि यह कभी सुम्हारी शान्ति श्रहिंसा श्रीर प्रेमकी चातों से माननेवाले नहीं यह तो जिसके हाथ में पोलिटिकल (राजनीतिक) ताकृत

हैं उसी की खुशामद करते हैं और उसी से संधी करते हैं हस वास्ते अगवान रूप्ण की गीता में लिखे हुए कर्मयोगः के सदुपदेश की ओर चलो, अगवान कहते हैं:—

यो यथा माम प्रपद्यन्ते, तांस तथैव भजाम्यहम् ॥ ( जो जेसा करे उसके साथ वैसा हो व्यवहार करे )

तभी हम हिन्दुजाति को मुसलमानी हमले से यचा सकते हैं। मुसलमान इस्लामी राजनीति के श्रवसार श्रपनी सभ्यता फीलाने के लिये सारे भारत को दवाते चल्ले श्रारहे हैं श्रौर श्रार्य सम्यता की नएभ्रष्ट कर रहे हैं। श्ररव, टर्की, ईरान, इजिप्ट, श्रक्षमानिस्तान तक तो इस्लामी सन्डा फहरा ही रहा है श्रीर श्रव सीमाप्रदेश, सिन्ध, वंगाल श्रीर पंजाव में श्रधिक मुस्लिम संख्या के वहाने मानटेग्यू चैम्सफोर्ड, सुधार स्कीम का फायदा उठाकर न केवल कौंसिलों, डिस्टिक्ट बोर्ड, म्यूनिसि-पेलिटी ब्रादि सव राजकीय कार्यों में कहर मुसलमानों की श्रिधिक संख्या रख कर मुस्लिम राज्य स्थापित करना चाहते हैं. विक इन्हीं कोंसिलों द्वारा ऐसे क़ानून वनाना चाहते हैं जिससे कि या तो हिन्दू उनके गुलाम वने रहें या लघु संख्या वाली हिन्द आवादी को तंग या लालच में लाकर मुसलमान वनना पड़े। श्रीर इन मुसलमानों की श्रांगे स्कीम यह है कि जव यह प्रान्त पूर्ण मुसलमान वन जाय श्रीर सहारनपुर तक मुस्लिम राज्य स्थापित होजाय तो घीरे २ श्रागे वहेंगे श्रीर फिर दूसरे प्रान्तों को भी मुसलमान वनाने के इरादे रखते हैं श्रीर इस प्रकार हमारे पवित्र ऋषि मुनियों की भूमि में से हिन्दू-सभ्यता का नाश कर मुस्लिम-सभ्यता स्थापित करना चाहते हैं। हमारे कई दिन्द्र नाई जैसे पं० मोतीलालजी नहरू श्रीर श्रीमती सरीजनी नायह जैसे फांब्रेसियों को मुसलमानों के इन इरादों के संगठित मुकायले करने की यात अच्छी नहीं लगती श्रीर न उनको श्रायं सभ्यता के मिटाई जाने पर कुछ दुःख ही है। इन्को तरफ से चाहे सब मुसलमान या ईसाई वन जार्ये इन्हें तो खराज्य चादिये, लेकिन दूसरी श्रोर जी दिन्दू हैं, जो आर्य-सभ्यता के प्रेमी हैं और जिनकी रगों में प्राचीन आर्यी के खृत का जोश भर रहा है वे वरवरता पूर्ण मुस्लिमसभ्यता के प्रचार को नहीं सह सकते। वे सव तम सबसे पुरातन रश्वर पदत्त पथित्र हिन्दूधमं की मिटने नहीं देना चाहते। क्या हम ऐसे कपृत हो गये हैं कि जिस पाक धर्म की रच्चा के लिये हमारे पूर्वजों ने गर्दनें कटवाई, लियों ने जीहर ब्रत लिया श्रीर जिन्दा विताश्रों में जलीं उसको योंही मिट जाने दें? जिस हिन्दूधर्म के लिये छोटे २ मासूम वचीं ने वालक हक्तीकतराय धर्मी श्रीर गुरु गोविन्दसिंह के पुत्री के समान श्रपनी गद्देन कटवाई श्रीर दीवार में चुने गये, उसे हम नहीं छोड़ सकते ? सिक्ब ग्रुच अर्जु नदेव ने अपने आपकी गर्म कढ़ाई में उचलवाया, वीर वन्दा वहादुर के सामने स्वयं उसका पुत्र मारा गया श्रीर उसके पुत्र के चदन के गीएत के दुकड़े उसके मुंह पर फैंके गये श्रीर लाल चीमटी से उसके बदन का एक २ श्रङ्ग जलाया गया तथापि इन वीरों ने श्रपनी श्रान नहीं छोड़ों श्रीर हिन्दूधर्म के भएडे को इस्लामी सभ्यता के र्संडै के सामने नहीं भुकने दिया। ब्राह्मस मसीदास ने "प्रपना शरीर आरे से चिरवालिया और "श्री३म् श्री३म्" करते प्राण् त्याग दिये, पर इस्लाम धर्म क़बूल नहीं किया।" गुरु तेगवहादुर ने यह कहते हुए "गुरु तेगवहाहुर बोलिया मूर् पहिये पर धर्म न छांड़िये। अपनी गर्दन कटवाली,

घीर शम्भाजी ने श्रत्याचारी श्रीरङ्गजेव से श्रपनी श्रांखे फुड़वाई जीभ निकलवाई श्रीर गर्दन कटवाई पर वह मुसल-मान न हुआ, ऐसी ही अनेकों मिसालें भारत के राजपूत, मर-हटा, सिक्ल इतिहास से मिलती हैं। क्या हम हमारे इन सब पूर्वजों की वीरता पर पानी फेर दें श्रीर भूठे श्रनिश्चित खरा-ज्य के लिये हिन्दू धर्म की तिलांजिल दे दें ? क्या जिन आयीं के श्रात्मिक झान श्रीर ब्रह्मझान की विदेशी तक प्रशंसा करते हैं उसे हम यों ही उरपीक और कायर वनकर शुद्धि का श्रस्त छोड़कर इस्लामी सभ्यता के सामने सुकने दें ? क्या ऋषि मुनि वेद, ब्राह्मण उपनिषद् अन्यों को त्याग कर मृतु, याझ-वल्क्य, दघीचि, अर्जुन, भीम, कणाद, राम, कुम्ल, शङ्कर, वीद्धः द्यानन्द, महात्रोर, संब के नाम हम इस्लामी सम्यता के सामने मिट जाने दें ? नहीं ! नहीं !! ऐसा कदापि नहीं होगा !!! ऐसा कीन श्रभागा हिन्दू होगा जो श्रार्यसभ्यता के मिटाए जाने के इरादों को सुनकर खून के श्रांस न यहापगा ? हिन्दू जाति का छोटे से छाटा यचा भी अपने जीते जी मुस्लिस सन भ्यता के सामने दिन्दू सभ्यता की कदापि नहीं संकने देगा। श्रतः मुसल्मानी की सारे भारत की मुस्लिम प्रभाव के श्र-न्तर्गत लाने की नीति का प्रतिकार केवलमात्र यही है कि हिन्दू पांत भी जिन में मुस्लिम आवादी थोड़ी है उनकी ठीक उनसे भी बढ़कर उपायों से सर्वथा हिस्दू प्रांत बनाते रहें जैसे कि सीमा प्रदेशवाले मुसलमान इसकी सर्वधा मुस्लिम प्रांत बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जिस प्रकार टर्की, ईरान, इजिप्ट, अफगानिस्तान के सहारे वे लीगा प्रदेश, पंजाब, पूर्व बङ्गाल श्रीर सिन्ध की द्वाना चाहते हैं वैसे ही हिन्दू नैपाल वीदमतात्रयायी खीन, जापान को नैशिक ध-

ह्ययता के साथ साथ खालिस हिन्दू प्रांत मदास, बम्बर्र, राज-स्थान, मध्यशंत, मध्य भारत, विहार, युक्तयांत ऋौर पंजाव के संव हिन्दश्रों को संगठित शक्ति के सीमा प्रदेश, सिन्ध और पूर्व बङ्गाल के हिन्द्रश्री को न केवल मुसलमानी हमलों से यचाने का प्रयत करना चाहिये बहिक वहां बढ़े २ हिन्दू मिशन स्थापित कर २ दिन रात गुद्धियां कर २ अपनी खावादी वढ़ानी चाहिये और इस प्रकार आगे २ वढ़ते २ ग्राफ्रगानिस्तान, इतिष्ट, ईरान, अरव और टर्की की पुनः आर्यधर्म के सन्डे के नीचे लाना चाहिये श्रीर फिर प्राचीन विराद राजा के श्रफ्तगानिस्तान में श्रीर शल्य र राजा के ईरान में पुनः आर्य्य-स्वराज्य स्थापित कर २ आगे २ शतै: २ वढ़ते २ सारे संसार में आर्य-सभ्यता के अनुसार श्रार्ग्य-वक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित करना चाहिये। जो कांग्रेसी हिन्दू नेता दिन रात हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के गीत गाते हुए हिन्दुओं को दवाते रहते हैं उनके पास हिन्दु-मुस्लिम ऐक्य को वात करने के पहिले हिन्दुश्रों की श्रोरसे पहिली मांग यह उपस्थित की जाती है कि उनसब दिन्दू मन्दिरों को, जिनको कि मुसलमानों ने मुसलमानी राज्यकाल में जबरन तोड़ा है श्रीर उनके स्थानों पर मस्जिदें बनाई हैं वे सब, पहिले हिंदुर्श्रों को वापिस देदी जायं। मधुरा के केशवदेव के मन्दिर, काशी के निश्वनाथ, पुरकर और अयोध्या और दूसरे हिन्दू तीर्थों में श्रीर नगरों में जहां २ मिन्इर तोड़ कर बड़ी २ श्रीरक्ज़ें भी मस्जिदें वती खड़ी हैं और जिनको देखकर हिन्दुओं की छाती में युल चुभते हैं वे सब मस्जिदें हिन्दुओं के हवाले कर दी जायें ताकि हिन्दू पुन: वहां श्रपने मन्दिर वनवावें ।

परन्तु कांग्रेसी हिन्दू नेता कीरे ज्याख्यान साड्ने वाले हैं वे मुसलमानों से ऐसा करना तो दूर रहा ऐसा प्रस्ताव तक पेश करने में श्रसमर्थ हैं। वे तो यही जानते हैं कि जब हिन्द खब तुट जायं,पिट जायं तो हिन्दुश्रों को रुपया दित्तवाने या दण्टों को सजा कराने की वजाय हिन्दुओं को यह कहें कि अहं मुसलमानों के नेता माकी मांग रहे हैं जो हुआ सो हो-गया तुम बड़े हो,पुराने अत्याचार को भूल जाओं और इन्हें माफ करदो। पर हिन्दू श्रव ऐसे राजीनामों से ऊब गये हैं। श्रीर मसलमान कोरी जुवानी जमाखर्च के सिवाय हिन्दश्रों का चलवीं के वाद वास्तविक घाटा पूरने की तैयार नहीं हैं। श्रत: हिन्द-मुस्लिम ऐक्य की चर्चा करनाफिजुल है, अत: आपकी रगों में ऋषि मनियों का रुधिर है और सारे संसार में चक्र-वर्ती साम्राज्य करने वाली हिन्दु जाति को वर्तमान दुर्दशा देख-कर गैरत आतो है तो उठी और कमर कसी। संगठित होकर श्रार्य सभ्यता की रचार्थ हिन्द्र-जाति की इस्लामी हमले से बवाओं और शुद्धि, हिन्दू-संगठन, दलितोद्धार और चात्र धर्म के प्रचार में तन, मन, धन से सहायता दो।



# शुद्धिचन्द्रोदय

# त्रयोदश ग्रध्याय

~~B+B+5-

### सरकार श्रीर शुद्धि

त करलों से होगी कभी बन्द शुद्धि। हमें बचा ? कटाना पड़ेगा।। द्यानन्द के हम हैं सच्चे सिपाही। जहां ग्रर को आरज़ बनाना पड़ेगा।।

इस समय मुसलमान तो धर्मान्ध होकर छुद्धि के मार्ग में इकावटें डाल रहे हैं और खंग्रेज़ी सर्कार अपनी ही स्वार्थ-सिद्धि के लिये हमारे छुद्धि के मार्ग में कांटे बखेर रही है। जहां कहीं मुसलमान जानते हैं कि यहां छुद्धि नहीं रक सकती तो वहां हिक्ज अमन में खलल आजाने का वहाना बनाकर १५५ दफे लगवा देते हैं। कई स्थानों पर बलवा कर देते हैं और कह देते हैं कि यह सुव दंगा छुद्धि के कारण हुआ। जि-टिश सकार की यह स्पष्ट नीति है कि वह भारत पर जहां-कक हो सके अपना राज्य जमाये रक्के और इससे अंग्रेज़ व्यापारियों को लाभ पहुंचतारहे। इस उद्देश्यकी पूर्ति के लिये विंह जो २ उपीय कीम में लीं सक्ती है वह दूरदर्शी राजनीतिझ की भांति लायेगी। यह श्रव हिन्दुश्रों की देवाना ही उचित समकती हैं। वह जानती है कि मुसंसमानों का तो विदेशी-श्ररव, महा, सदीनां श्रादि से प्रम है। यदि कीई जाति श्रन्द-केनी यलवा कर स्वराज्य प्राप्त कर सक्ती है तो वह हिन्द जाति है: । यद्यंपि यह उसकी शंका ही शंका है और हिन्दुओं की श्रीर से कोई पैसा श्रायोजन नहीं हुशा। तो भी वह संदा सचैत रहंती है। वह यह चौहती है कि हिन्दुश्री की जितने भागों में हो सके उतने भागों में विश्लंक कर दिया जावे. यद्यपि श्रंशेंज इस नीति से इन्कार करते हैं श्रीर संदा भारतहित के लिये श्रंपनी नीति यंतलाया करते हैं। परंतुं "लार्ड श्रोलीवर" जी पूर्व सेकेंटरी श्राफ्त स्टेंट फारें इन्डिया थे, उन्होंने सच्चे मनुष्यी की भाति कह दिया कि श्रं प्रेज़ीं की नीति मुसलगानी के विषय में स्पष्ट है श्रीर वह यंह कि मुसंलमानों का पद्में लेकर श्रेपना राज्य स्थिर किया जाय। "सर डेनिस में" की सीमाश्रीत के हिन्दुन्त्रों के मामले में ढीली ढाली स्पीचं से हिन्दुओं को विश्वास अौर संतोषं नहीं हुआ। एंक अप्रेज़ स्त्री के गिरफ्तार होने पर सारी सीमा भांत के मुस्लिम जिरगों और काफलों की तंग कर के अपना कार्य सिंद्ध करने वाली श्रांशेज कीम के लिये सीमा प्रांत के हिन्दुओं पंर इंतने अत्याचार होने पर भी शांत रहना उनके गएत नीति का खीतक है।

श्रिभी थोड़े दिन पूर्व दानचीर सेंठ धनश्यामदीसजी विडला जिसं समय विलायत जा रहे थे उस समय उनके साथ जहाज चर एक श्रंग्रेज़ पार्लियामेन्ट का सदस्य था उसका नाम उन्हों ने मिस्टर टी लिखा है। यह मिस्टर टी वात चीत में शुद्धि श्रीर संगठन पर खूव नाक चढ़ाते थे श्रीर कहते थे कि यह श्रान्दीलन राजकीय है श्रतः उसके प्रति सरकार की कभी सहातुमृति नहीं हो सकती। यह पालियामेन्ट के सदस्य भारत के श्रनेक गवर्नरों श्रीर सरकारी श्रकसरों से मिल कर यह भाव ले कर गये थे।

श्रभी थोहे दिन पूर्व टाइम्स श्रॉफ इिएडया में किसी ग्रुम नाम लेखक के श्राधार पर सम्पादक ने श्रपने श्रग्रलेख में 'वर्तमान कीमी भगड़ों की जवावदार श्रार्थ्यसमाज है' ऐसा श्राह्मेप कर श्रार्थ्यसमाज को सदा की प्रधा समान दाव देने का गवर्नमेन्ट को परामर्श दिया था।

इसी प्रकार स्टेटमेन कलकत्ता में विपिन वातू ने भी इसी सुर में अपना राग मिलाया था, इस प्रकार यह गोरे पत्र जो अधिक सरकारी पत्र कहे जासकते हैं उनसे भी हवा का रुख किस और है यह वार्ते व्यक्त होती हैं।

इस के उपरांत कई प्रान्तीय सरकारों ने गुप्त सरक्यूलर निकाल कर हिन्दूसभा तथा आर्यसमाज की प्रवृत्ति में अफसर लोग भाग न लें ऐसा हमेशा कहा है। यही कारण है कि देशी रजवाड़ी में आर्यसमाज वा हिन्दूसभा का यथेष्ट अवार नहीं हो पाया।

सेंट्रल लेजिस्तेचर में २६ श्रंगस्त सन् १६२७ को घड़े लाट साह्य कि एक्सलेंसी "लार्ड इरविन" ने दिन्दू मुसल-मानों के एक्य के निपय में जो भाषण दिया है वह प्रशंसनीय है। पर कीरा भाषण हिन्दुशों को शांतिकायक नर्यों कोरी पैक्य कान्मेंसों से काम नहीं चलेगा।

निय आर्यभाइयो ! सर्कार के अरीस न बैटकर और सर्कार की मुस्लिम पचपातिनी नीति की बुरा अला कहना छोड़कर खुद कमर कलकर अपनी आंतरिक खरावियां हटा-कर, समाज सुत्रार कर खान पान जात पात के भगई तोड़कर व्रधानर्य्य की चट्टान पर जीवन का श्राधार रखकर श्रार्यजाति को कार्य्यतेत्र में लाश्री, विजय श्रवश्य होगी। जिस प्रकार असलमान श्रपने २ महकर्मी में काम करते हुए मुस्लिम धर्म श्रीर मुस्लिम सम्यता के प्रचार में रहते हैं वैसे ही हिन्दू चाहे किसो स्यान में हो उसे अपने धर्म का उहे श्य सदा सामने रखना चाहिये। जो खुशामदी दलके हिन्दू रात दिन अप्रीज श्रफसरों से मिलते जुलते रहते हैं वे श्रपने काम निकलवाने के साथ २ हिन्दूधमें की भी सेवां करते रहें। जो श्रीज़ाद विं चार वाले स्वराज्यवादी हैं वे श्रात्मसन्मान रखते हुए श्रपना काम करते रहें। उन्हें यह सीचकर कि स्वराज्य के नाम से सरकार कप हो नावेगी और हिन्दुओं का अहित होगा क दापि हिन्दुत्व की स्त्राघीन पताका लहराने का विचार न त्या-गना चाहिये। कई हिन्दू ऐसे हैं जो कहते हैं कि "सरकार श्रीर मुसलमान तो मिले हुए हैं। शुद्धि का काम करने से हरें जगह सर्कार श्रीर देशी राजा गुप्त रूपसे रुकावटें डीलते हैं। खुशामद हमसे हो नहीं सकी । स्वाधीन विचारी की प्रकट नहीं कर सके और दिन्दू जाति में ईपी द्वेष और फूट हैं संग-ठन हो नहीं सक्ता, अतः वस निराश होकर वैठ आश्री।" ऐसे विचार वालों को हमारा निवेदन है कि वे श्रात्मधात ने करें। निराश न हों। क्रानून ही हद में रहते हुए आदोलन करते रहें। पवित्र हिन्दूधर्म जीवित जागृत शकि है। उसमें निराशा की क्यान नहीं । एक अरव ६७ करोड़ वर्षी में तो इस आर्यजाति

फो कोई मिटा ही नहीं खका, श्रव क्या कोई मिटा सका है ? २३ करोड़ हिन्दू यदि एकता के सूत्र में बंधकर काम करें तो संसार में कोई शक्ति नहीं जी इस जाति की उन्नति की रोक-सके। मुसलमानों से उरना मूर्वता है।इनके हाथ में न राज-नीतिक सत्ता है, न धन, न विद्या है वे हर वात में हिन्दुओं से घटकर हैं।सिर्फसंगठन में वे हिन्दस्त्रों से आग हैं श्रतः हिन्दुश्रों को भी संगठित हो जाना चाहिये । संगठन होते. ही सर्कार की पत्तपात की ऐनक फीरन श्रौकों से उतर जावेगी। फिर सर्कार ब्राजकल के समान ईसाइयों के प्रचारकों की प्रत्यक्त सद्दायता देना और इस्लाम के अनुयायियों को गुप्त रूपसे सहायता देना बंद कर देगी। और छाटे समृहों की छोर क्कुकाव की सरकारी नीति भी लुप्त हो जावेगी। हमें सब मुस-लमानों से व मुसलमानी धर्म से कोई द्वेप श्रीर घृणा नहीं, हमें तो अत्याचार पूर्ण कुछ मुसलमानों के धर्म के नाम पर कार-नामों से घुणा है श्रीर उसकी निन्दा करना प्रत्येक सभ्य पुरुष का धर्म है।

यह हम मानते हैं कि एक दूसरे के प्रति हमें सहनशील ता रखना चाहिये। परन्तु सवाल यह है कि असहनशील कीन है? मौलाना मोहम्मदश्रली, जिन्होंने खुले आम राज-पाल की करल की धमकी दी है, उनके ऊपर ज़ेर दफा १०७ जन्ते फीजदारी मुक्कदमा चलाकर ज़मानत मुचलके क्यों नहीं लिये काये ? और "ज़मीदार अखवार व हसननिज़ामी साहब" जो दिन यात हिन्दुओं के विरुद्ध अपने अखवारों में विष उगला करते हैं उनके विरुद्ध अंग्रेज़ी सरकार ऐसी नीति क्यों नहीं धारण करती जिससे कि उनकी वकवाद और रात दिन के हिन्दु मुस्लिम वलवे सदा के लिये वन्द हो जाये ? गत वर्ष अपने मुस्लिम वलवे सदा के लिये वन्द हो जाये ? गत वर्ष अपने

से जुलाई तक कलकत्ते में जो अयंकर हिन्दू मुस्लिम देंगे हुए उनमें भी मुसलमानों की, भूंठा वाजे का सवाल उठाकर, ज्यादती थी। इसी प्रकार पवना, रावलविंडी, लाहीर; सीमा प्रदेश के दङ्गों में मुस्लिम उपद्रवियों का उपद्रव ही पहिले हुवा है। गत १= मास में सर्कारी विश्वित के अनुसार हिन्द मुस्लिम दंगों में करीव ढाईसी तीनंसी मतुष्यमारे गये श्रीर २.४०० के क़रीव ध्यक्ति घायल हुए। यह सब दु!खप्रदं घटनाएं धर्म के नाम पर पागल मौलवियों की उकसाहट से हुई। यह संत्य है कि स्वराज्य प्राप्त करने के पहिले स्वराज्य प्राप्त करने वालों को आत्मसंयम सीखना चाहिये । परन्तु प्रश्न यह हैं कि भ्रात्मसंयम पहले किसने छोड़ा ? "सेरे दोज़ल" नामक लेख प्रकाशित करने पर "रिसाला वर्तमान" अमृतसर के erus श्रीर प्रकाशक की लाहीर हाईकोर्ट ने संजा दे दी। परन्तुं सरकार ने अथवा "सर मालकम हेली" साहव ने "रहें हिन्दू" " तेग्रे फ़कीर" "वगदन फ़कीर" "नियोंग का भीग" "सीता का छिनाला" "तलक्रीने मज़हव" "श्राय्यंघर्म" "उन्नीसवीं सदी का महर्षि" "फिर रगड़ां" इत्यादि के मुस-समान लेखकों पर, जिन्होंने फोश मिथ्या वाते प्रकाशित की हैं स्रोर जिनसे हिन्दुस्रों के दिलों पर गहरी चोटें पहुंची हैं, एक भी मुक्रहमा चलाकर जैल की हवा नहीं खिलाई। इस पत्तपातिनी नीति से दुःखित होकर श्रगर किसी जलेदिल हिन्दू ने कुछ लिख दिया तो उसका दोप उस पर नहीं वर्ल्कि मुसलमानों और सरकार पर है। पहिले के सब हिन्दू-मुस्लिम सममौते श्रसफल हो गये, क्योंकि सरकार बीच में पहुंकर राजीनामा कराना नहीं चाहती थी । हमें सरकार द्वारा क्रामूनी राजीनामे से कदापि इनकार नहीं। सुख और

शान्ति कीन नहीं चाहता है ? मुस्लिम नेताओं को श्रपने २ हृद्य पर हाथ रखकर सोचना चाहिये कि यास्तविक ग्रान्ति चिना हिन्दुर्फ़ी का हक छीने वे कहांतक चाहते हैं? श्रुझी-तक तो ऐसा ही हुवा है कि कान्क्रेंसे सब श्रसकल हुई श्रीर जलदा वैमनस्य यह गया। क्योंकि तो मुसलमान नेता इक्ररार भी कर लेते हैं तो उनकी कुछ दूसरे मीलवा नहीं मानते। हां ! यदि लाटसाहय रुपापूर्वक ऐसा कर दें कि जो मुस्लिम श्रीर हिन्दू नेता हिन्दू मुसलमानों का पूर्ण मत लेकर न्याय करेंगे वह जनता की मानना पट्टेगा और नहीं मानने वाले दएड के भागो होंगे तो शायद कुछ ऊपरी हिन्दू मुस्लिम ऐक्य हो और दिन्दू मुसलमानों के हकों की रहा हो और ये नाशकारी यलवे बन्द हों। परन्तु हमें तो इन कांफ्रेंसों ऋरि पेक्टों में कुछ भरोसा नहीं, मुसलमान भार पीटकर कह देते हैं माफ करो आगे ऐसा नहीं करेंगे व भीले हिन्दू यातों में आ जाते हैं श्रीर मुसलमानों की तवलीग चलती रहती है श्रीर हिन्दू धीरे २ घटते रहते हैं छत: पूज्यपाद धर्मवीर स्वामी श्रद्धानन्द्रजी की श्राखरी वसीहत के श्रनुफ़ूल चलो श्रीर कवि के यह शेर याद करो:-

अस्त में इस्ताम की तातीम का है यह कित्र ।
देता है इसके लिये जो नायदा गिलमा व हर ॥
जन तक उस तातीम का मिटता नहीं नामो निशा ।
गिरमुमाकेन है कि हो संसार में अमनो अमा ॥
काम में शुद्धि के आना काम श्रद्धानन्द का ।
है यह जामोश आतारी पैगम श्रद्धानन्द का ॥

शुद्धि चन्द्रोदय



धर्मवीर पंशृतिविरामिजी

शुद्धि के श्रांदोलन में धर्मवीर पं० लेखरामजी के विलदान से लेकर श्राज तक निरन्तर बलिदान होते चले श्रारहे हैं श्रीर यह श्रत्यन्त प्रशंसा की वात है कि श्रार्य जाति में ऐसे तिंडर दिन २ यद रहे हैं जो श्रापने प्राणों पर खेल कर शुद्धि के लिये अयंकर से अयंकर आपत्ति का मुकावला करने से नहीं घयराते । जितने विलदान हुए हैं उन में विधर्मी हत्यारों ने सदा ही छिपकर कायरता से वार किया है। आर्यजाति के सामने बीरता से उहरना देही खीर है। सरकार ने अभी तकइन ऋत्याचारों के रोकने का संतोपप्रद प्रयन्ध नहीं किया है और यह ख़नी श्रत्याचारी लोग श्रहिसावादी सहनशक्ति द्वारा सन्मार्ग पर भी नहीं श्रा सक्ते, इसलिये श्रायीं का कर्त्तव्य है कि वे भाग्य पर भरोसा रखने वाले न वनकर दुएों की द्रगृंड देने का भाव श्रपने हृद्यों में पैदा करें। हिन्दु-औं के हृदय से यह भाव हटाने की अत्यन्त आवश्यकता है कि "दुएँ। को दुगढ़ देने के लिये परमात्मा अवतार लेंगे या परमात्मा स्वयं दुर्धों की दएड देंगे, श्रतः हमें हाथ पैर हिलाने की श्रावश्यकता नहीं"। ऐसे श्रवतार वाद और वेदांतों ने हिन्दू जाति को कायर व पुरुपार्थहीन वना दिया है।

कुछ लोग श्रत्याचारियों को द्राड देने का सारा भार सरकार श्रीर उसकी कचेहरियों पर छोड़ कर इतने कायर हो गये हैं कि श्रात्मरचा तक नहीं कर सके । मुक्ते गत १४ वर्षों से वकालत का जीवन व्यतीत करते हुए कचहरियों का श्रम्भव है श्रीर में कह सका है कि हज़ारों चीरियां श्रीर खूनियों का पता तक नहीं लगता है। श्रीर मुक्कद्वों में ऐसी २ पेचीद्गियां श्राजातों हैं कि कई वार कूठे का सचा श्रीर सेच्वे की भूँठा कानूनी चकर में आकर बन जाती है। अतें में हिन्दुओं से यही निवेदन करूंगा कि वे स्वयं कर्मवीर बनें और कचहरियों पर आत्मरक्षा के लिये निर्भर न रहें। हमारें स्मृतिकारों ने लिखा है—

> र्द्युड: शास्ति प्रजाः सर्वा द्युड एवाभिरस्ति । द्युडो धारयते लोकं द्युड: कालस्य कारणम्।

श्रधीत् संलयुगं, त्रेतायुंग श्रादि कालीं की रचेंनां करने वाला दएड ही है। परमात्मा की दएड शिक्तं कई क्यों में अकट होकर प्रजाश्रों की पारस्परिक सामाजिक धर्म का पां लग करने के लिये प्रेरित करती है। दएंड की महिमा अपार है। राजां भी इस दगड शिक्तं से भयं खाता है। इसीलिये प्राचीन वैदिक संस्कारों में सब से प्रथम वेदारम्भ संस्कार में ब्रह्मचारी की श्रातमसंयम तथा दुष्ट-दमन करने के लिये दएंड धारण कराया जाता है। त्यागी संन्यासी भी, संसार की छोड़ कर दगड धारण करके दगडी बनते हैं। इमारे वेदों में यहा उपदेश दिया गया है कि जो लीग इस भूमि पर पर-भातमा को राज्य स्थापित करना चाहते हैं उन्हें श्रसुरों तथा राज्यों का नाश करने के लिये दएड-प्रयोग में संकोच नहीं करना चाहिये।

हमें परमातमां से यह प्रार्थनां करनी चाहिये कि हैं परमार तमन् ! तमोगुणी दुए न्यक्तियों को दगड़ देने के लिये हम भी करणामय और मुदुस्वभाव छोड़कर धीरत्व युक्त तेजस्वी स्व-भाव धारण करें और "मन्युरसि मन्यु मिय घेहि" का वेद-पाद सदा करते रहें। तभी हम इन खुनों और अत्यावारों की



स्वामी अन्द्रानन्दजी के यालदान

अन्त कर सके हैं। अगर हर गये तो जिस युद्धि संगठन के स्वातिर हमारे वीर स्वामी श्रद्धानन्दजी शहीद हुए वह सब काम बन्द हो जायगा। श्रीर जिन श्रायंवीरों ने हमारे लिये विल-दान किया है, उनकी श्रात्मायें यह कहेंगो कि श्राय्यं जाति इतनी पतित श्रीर कायर होगई है कि वह श्रुपनी श्रीर श्रपनी जाति के वीरों की स्वयं रचा तक नहीं कर सकी, श्रतः कर्मचीर बनी श्रीर क्षीवता छोड़ कर युद्धि का काम ज़ोरों से करी।

देखना वह काम रक जाय न जनका दोस्तों।

क्किन जाय श्रय्ये जाति का भराडा दोस्तों।।

क्किनरो तलवार का, तीरो तबर का डर न हो।

बम्ब का बन्द्क का रीवालवर का डर न हो।।

फिलकी



# शुद्धिचन्द्रे।दय

# चतुर्दश ग्राध्याय

भारत में शुद्धि का क्या कार्य होरहा है ?

उघर घातियों के चलेंगे इशारे ।
इघर दौर शुद्धि के चलते रहेंगे ॥
हमेशा यही जोश कायम रहेगा ।
फुदकते रहेंगे उद्यलते रहेंगे ॥
करेंगे असर उसका अमृत से ज़ाहल ।
गुखालिफ अगर ज़हर उगलते रहेंगे ॥
[प्रताप, लाहीर]

हम गत १३ श्रध्यायों में शुद्धि विषयक सभी शंकाएं निवारण कर चुके हैं। अब हम पाउकों को श्रति संचेष से यह यतलाना चाहते हैं कि श्राज तक इतना विरोध करल, बल्वे श्रादि होते हुए भी शुद्धि विषयक क्या २ कार्य हो चुका है ! भारत में सबसे श्रधिक शुद्धि विषयक कार्य्य करने वाली संस्था "भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा" है उसका संचिष्त परि-चय हम पाउकों को करा देना श्रपना कर्त्तव्य सममते हैं।

# शुद्धि चन्द्रोदय 🕬



श्रीमान् महाराजकुमार उम्मेदासिंहजी, शाहपुरा,

# ्भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा

जब खूंखार मुझा मौलिवयों ने आगरा, मथुरा आदि ज़िलों में मलकानों के आमों पर धावा वोल दिया और उनके शताब्दियों से रिलत आर्थ्य-धर्म को नए अए करने के लियें लोभ, लालच, भय आदि अनेक प्रलोभनों के मायाजाल में फँसा कर पितत करना आरम्भ कर दिया, जिस चोटी की रिला के लिये उन्होंने अनेक आपत्तियों का सान्मुख्य किया था उसी चोटी को कटाने के लिये मुसल्मान मुझा मौलिवयों ने कोई प्रपंच शेप न छोड़ा, तब इस संकटमय भयानक काएड को देखकर आर्थजाति के छुछ सुहृदय पुरुपों के मनमें तीन सम्वेदना उत्पन्न हुई। और उन्होंने रामकृष्णादि ऋषिमुनियों के पूजक, गोमाता के अनन्य भक्त मलकाने भाइयों की धर्मरज्ञा के लिये शुद्धि सेंग्र में अवतरित होने का निश्चय किया।

### मारतीय हिन्दू शाद्धि समा की स्थापना

मुस्लिम श्राक्षमण को रोकने और समुपश्थित विकट समस्या को इल करने के लिये श्रागरा के कुछ श्रार्थ सज्जनों ने परामर्श करके विभिन्न प्रान्तों में प्रत्येक हिन्दू सम्प्रदाय के प्रतिष्ठित २ विद्वान् महानुभावों को श्रागरा में निमंत्रित किया। जिसके फलस्वरूप वाहर से विविध सम्प्रदाय के द्रश्र विद्वान् सज्जन श्रागरा में पधारे।

ता० १३ फर्वरी सन् १६२३ ई० को स्वर्गीय श्री स्वामी अद्धानन्दजी महाराज के प्रधानत्व में श्रागत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में एक सभा की गई। बहुत कुछ परामर्श श्रीर वादानुवाद के पर्वात् एक सभा की स्थापना की गई और इसका नाम "भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा "रक्षा गया। इस सभा के सभापति बीररज़ श्रद्धेय श्री स्वामी श्रद्धानन्द्रजी महाराज सर्वसम्मति से निर्वाचित हुये।

### मारतीय हिन्दू शुद्धि समा का उद्देश्य

इस सभा में श्रार्व, सनातन बर्मी, जैन, सिक्स श्रीर पारसी श्रादि श्रार्व जाति के प्रत्येक सम्प्रदाय के गएय मान्य सजन शामिल किये गये, जिन्होंने शुद्धि का कार्योरम्भ करने के लिये सभा का मुख्योहेंश्य निम्न प्रकार निर्धारित किया:—

- १ (नाम ) इस सभा का नाम, भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा होगा।
- २ ( क ) हिन्दू समाज के विद्धिहे हुये आहर्यों को पुनः हिन्दू समाज में शामिल करना।
- ( ख ) भें म तथा धर्म का प्रचार करना।
  - ( ग ) पाठ्यालाओं तथा अन्य शिलापद संस्थाओं द्वारा विद्यादि का प्रचार करना।
  - ( घ ) अनाय तथा विध्वाश्री के धर्म की रचा करना।
  - ( ङ ) श्रावश्यकतानुसार चिकित्साल्य खोलना 🏻
  - ( च ) (श्रुद्धि विष्युक् ) श्रामिक, पेतिहासिक, साहित्युक तथा श्रास पुस्तकों का खुपवाना ।

# शुद्धि चन्द्रोदयॐ



# मारतीय हिन्द्-शुद्धि समा का कार्य

भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा ने श्रपने जन्मदिन ता० १३ फर्वरी सन् १६२३ ई० से दिसम्बर सन् १६२६ ई० तक मत विरोधियों के प्रवत विरोध श्रीर कृटिल श्राक्रमणों का सामना करते हुये भी ४६४ ग्रामों के मलकानों (नवमुस्लिमों) की शुद्ध करके ( जिनको संख्या लाख से श्रधिक है ) श्रार्थ्यजाति में सम्मिलित किया है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा के लिये स्कूल, स्वास्थ्य रक्तार्थ वैद्य डक्टर, धर्मप्रचारार्थ उपदेशक श्रीर कथा-वाचक नियुक्त किये हुए हैं। सभा विधवाओं और अनाथ बचों को रत्ता का कार्य भी वेग से कररही है। श्रीर प्रतिवर्ष ह-जारों स्त्री वचीं को मुसलमानों के पंजों से ख़ुड़ा फर उनका उचित प्रवन्ध करती रहती है। भारत के भिन्न र भागों में सभा की ३४ शाबाएं हैं। सभा के पास ८० वैतनिक प्रचारक श्रीर ४४ श्रवेतनिक प्रचारक हैं, ग्रुद्धित्तेत्र में स्वनामधन्य ठाकुर माघोसिंहजी, वावू नाधमलजी आगरा तथा ठाकुर के हरीसिंहजी रायभा वालों ने जितनी संलग्नता से फाय्य किया है उसके लिये श्रार्थजाति उनकी चिरकतन रहेगी।

#### शुद्धि समाचारपत्र

भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा को श्रोए से एक देवनागरी में मासिक "शुद्धि समाचार" तीन वर्षों से प्रकाशित हो रहा है, जिसका वार्षिक सूल्य १) एक रूपया है। इसके सम्पा-दक शुद्धिसभा के प्रधान मंत्री श्रीस्वामी चिदानन्दज्ञी महा-राज हैं, जिनके उद्योग से सम्मति इसके श्राहक श्राट हज़ार से कुछ अपूर हैं। इसकी उपयोगिता और महुत्ता इसकी ग्राहक संख्या से प्रगष्ट है। इस पत्र में मुसलमान गुगडों के कारनामें में उनका प्रतिरोध, हिन्दू रहा के उपाय, शुद्धि पर विद्वानों के विचार, शुद्धि व्यवस्थावें श्रार शुद्धि के समाचारों का समावेश रहता है।

सभा की स्रोर से गृद्धि सम्बन्धी तथा मुसलमान मन सन् म्बन्धी बहुत पुस्तकों, ट्रेक्ट भी लाली की संख्या में प्रकाशित हो चुके हैं। जिनमें बहुत से विकियार्थ और बहुत से वितीर्णार्थ हैं।

#### भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा का श्रायव्यय

आरतीय हिन्दू गुद्धि सारा के पास ता० १३ फर्चरी सन् १६२३ ई० से दिसम्बर सन् १६२६ ई० तक फुल २३२५७२=)६ (दो लाख, बत्तीस हजार, दोस्ना यहत्तर रुपये, दो श्राना, नी पाई) श्राय (श्रामदनी) हुई है। श्रार व्यय २०६६२६॥)४ (दो लाख, नी हज़ार, हु:सी उनत्तीस रुपये, वारह श्राना पांच पाई) व्यय हुए हैं—

श्रतः प्रत्येक हिन्दू को इसकी तन, मन, धन से सहायता करनी चाहिय।

# युजरात में शाद्धि और संगठन का कार्य।

गुनरात में शुद्धि और लंगटन के कार्य की जन्म देने का श्रेय श्रीमान राज्यरत मास्टर श्रात्मारामजी अन्तसरी की है। शांप ही के शुभ उद्योग से बड़ोदा राज्य तथा कीटहापुर राज्य में बेहिक धी का प्रचार हुआ, साधारखतया पाठक देसा

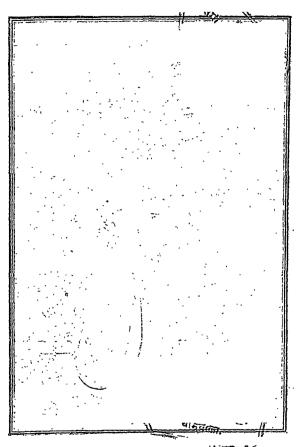

प्रत्यहै प्रान्त में शुद्धि के प्रवत्त समर्थक राजावहाहर नारायणलाल हो पीनी.



मानते होंगे कि गुजरात तथा बोम्बे प्रेसीडेन्सी में हिन्दुओं को वहुमति है, अतः यहां हिन्दू संस्कृति को किसी प्रकार का अथ नहीं होगा, परन्तु वास्तव में यह वात नहीं है।

ईस्वी सन् १८७५ के भयक्कर दुर्भिन्न के पश्चात् गुजरात के भिन्न २ भागों में ईसाइयों का पांव अच्छी प्रकार जम गया।सेर सेर अन्न देकर मिशनरियों ने लाखों चोटियां काट लों। और सरकार से मिल कर सस्ती भूमि प्राप्त कर अपने अहें सव ही प्रधान स्थानों में जमा लिये। इस समय गुजरात में सात ईसाई मिशन काम कर रहे हैं, जिनके नाम इस प्रकार है:—

- (१) मुक्तिफीज (Salvation Army)
- (२) चर्च प्राफ व्ययस्
- (३) पलायेन्स मिशन
- ( ४ ) मेथोडिस्ट मिशन
- (४) रोमन कैथोलिक्स
- (६) चर्च मिशनरी सोसायटी
- (७) व्रिसविटीयरन मिशन

इस समय इन सिशनों द्वारा गोधरा (पंचमहाल) ज़िले में ७० स्कूल चलाये जाते हैं, इसके उपरांत अनेक प्रचारक मसीह का सन्देश देते हैं। महमदाबाद ज़िले में ईसाइयों के तीस स्कूल हैं। निड़याद ज़िले में उनके ८५ के लगभग स्कूल हैं। धोरसद में उनके १२५ के लगभग स्कूल हैं। इस प्रकार एक एक ज़िले में अकूतों में ईसाइयों ने अपने कार्य का जाल विक्वा रक्खा है। इसके उपरांत अहमदाबाद, सुरत, बलसाइ, बड़ोदा, आनन्द, निध्याद सब बड़े २ स्थानों में गंब एक यह श्रील, ढेट, दुयला नायक सब जातियों में सुन्दर प्रचार कर रहे हैं इस समय सुम्बई इलाक़े में देशी ईसाइयों की संन्या दो लाख के क़रीय पहुंच चुकी है। ईसाई लोग दवायाना, अनायाधम इसाई निकाल अञ्छा प्रचार कर रहे हैं इसके उपरांत सुकि-फींज, Oriminal tribes (जुरायमपेशा जातियों) की व्यवस्था करती है जिलके लिये पेसा सरकार से उन्हें मिलता है।

ईसाइयों को सफलता देख कर सर प्रागासान, मैदान मैं उतर पढ़े। उनके खोजा भक्तों ने उन्हें कलंकी का दशम श्रवतार बना हिन्दू श्रकृतों को मूं उना श्रारम्भ किया। श्रागासानी प्रचारकों को श्रोर से 'श्रव्लोगिरियद, बुधावतार, निष्कलंक, भजनसंग्रह, संतवासी, दशावतारास्थान, पांडवों का मत' इत्यादि पुस्तकों रची गई हैं जिसके हारा!'श्रली" की कलंकी श्रवतार कह श्रागासान उनके ४ क्ष वें बंशज होने के कारस वर्तमान दशावतार हैं। इस जाल में पैसे का लालच देकर संकड़ों हिन्दुशों को फंसाया गया श्रोर निष्कल हैं मंडलों (जमातसानों) की रचना हुई।

इसके उपरांत "मोटा मियां" एक इस्लामी फ़ज़ीर है उनका काम है हिन्दू मुसलमानों को मुरीद करना, यह घर ? "गाय पाली" के मन्त्र के परमप्रचारक बन गये हैं। उनकी गोज़िक के कारण हिन्दू उन्हें पूज्य जमभते हैं। वह भी भीज़ों को इस्लामी यनाने में लिरतों के मेहनत करते रहते हैं। "मुद्द में राम बनल में खुरी, अग्रत भये पर दानत जुरी" की उक्ति उन पर चरितार्थ होती है। उनके प्रयास से इस समय कई भील ठाकुर मुसलमान हो खुके हैं। इनकी फ़ज़ीरों की प्लटन क़ब्रपरस्ती ग्रहन खूब भीज़ों को इस्लामी बना रहा है। इन्होंने "ग्रदनी व

# शुद्धि चन्द्रोदय १००



हिज हाइनेस महाराजाधिराज सियाजीराव वहादुर, गायकवाद, बदौदा.

तालोमे तोहीद्" नाम की एक पुस्तक लिखी है जिसमें मुस-लमानों की फ़क़ीर वन मिठास से तवलीय बढ़ाने के उपाय बताये हैं श्रीर हिन्दुश्रों की क़बरपरस्ती का पूरा लाभ उठाने की योजना है।

इसके श्रतिरिक्त हसनिजामी ने अपने चेले श्रहमदावाद में धनाये हैं, जहां से "निजामी" "दीन" वर्गरह पत्र निकाल दाइये इसलाम के हथकरहों का प्रचार करते हैं। स्रत तथा रांदर के धनी मुसलमान जो श्रफ्तीका, रंगून से खूय धन कमा कर लाते हैं तवलीय में खूय पैसा देते हैं इनकी श्रीर से श्रार्थसमाज के विरुद्ध खूच साहित्य निकलता रहता है।

इसके उपरांत नवसारी, श्रहमदावाद इसादि स्थानी पर "सत्यंय" नामक एक पंथ है जो इमामशाह ने चलाया था। इमामशाह का यह पंथ ४०० वर्ष का पुराना है इसकी प्रचारपद्धति वही श्रागालानी है। श्रयांत् हिन्दू का रूप धारण कर मुसलमान वनाना इसका उद्देश्य है। इस समय इस सत्यंथ में तीन चार लाख हिन्दू प्रस्तित हैं। महर्षि व्यानन्द की वारिस श्रीमती परोपकारिणी सभा के प्रधान हिज हाइनेस सियाजोराव गायकवाड़ वड़ोदा नरेश ने अपने राज्य में दलित भाइयों की श्रार्थसंस्कृति में लाने का सबसे प्रथम उपाय यह किया कि उन्होंने राज्यरंत्व मास्टर खाला-रामजी की श्रमृतसर से बुलाकर ३०० श्रव्यूत पाटशालाएं उनके आधीन खुलवादीं श्रीर ४ बोर्डिंग हाउस खुलवाये जिनमें दलित जातियों के वालक वेदमन्त्र, संभ्या, गायत्री का प्रेम से बचारण करते हैं। वस श्रुद्धि, संगठन की नींव उसी समय से प्रारम्भ हुई।

गुजरात में जय श्रागाक्षानी प्रचारकों ने संकड़ों श्रह्नतों को अप्र करना श्रारम्भ कर दिया उस समय "भारतीय हिन्दू गुद्धिसभा" श्रागरा की श्रोर से पं० श्रात्मारामजी के परामर्श से में श्रीर भाई श्रानन्दियजी ने बढ़ोदा में गुद्धि सभा की स्थापना की। थोड़े ही काल में हमने से कट़ों नी-श्रागाक्षानियों को पुनः गुद्ध किया, इसके पश्चात् काम को वृत्त्र परेन के लिये सुम्बई प्रदेश हिन्दू सभा की योजना हुई जिसकी श्राधिक मदद स्वनामधन्य दानवीर श्री जुगलिकशोरजी विडला ने देनी स्वीकार की। सभा व्यवस्थित होने के पश्चात् श्रान्द, श्रंकलेश्वर, श्रहमदाबाद, बढ़ोदा, निह्याद केन्द्रों की रचना बना काम श्रारम्भ हुआ। शीव इस सभा को सुवसिद्ध राजावहादुर श्री मोतीलाल शिवलाल कुटुम्ब के सहदय युवक राजा नारायल लालजी का सहयोग प्राप्त हुआ। सभा श्रव भी इसी प्रकार काम कर रही है।

इस समय गुजरात में श्रवला-श्राथम, श्रार्थकुमार-श्राथम, भील-श्राथम इत्यादि संस्थाओं को वड़ोदा श्रार्यकुमारसभा ने राजावहादुर नारायणलालजी की छवा से जन्म दे हिन्दू जाति की रत्ता के उपायों का श्रच्छा श्रायोजन किया- है। इसके उपरांत इन सभाओं द्वारा २० प्रारम्भिक पाठशालायें स्थापित की गई हैं।

इसके उपरांत "हिन्दूधर्म-पत्रिका, प्रचारक, मार्तवड, खुधारक, भीलक्त्रिय, वार्या क्त्रिय, श्राय्यगर्जना" इत्यादि पत्र यहोदा से हिन्दू सभा बहोदा के कार्यकर्ता श्रानन्दिपयजी के निरोक्तल में निकल रहे हैं।

इन प्रयासों से अभी तक ईसाई, मुसलमान, बोजा, पीराणा, मौलेसलाम इत्यादि कुल दस हज़ार की शुद्धि वड़ोदा सभा की ओर से ही चुकी है।

मुम्बई प्रदेश हिन्दू सभा के श्रारम्भ काल में मैंने लगातार भ्रमण कर शब्दि श्रीर संगठन का कई मास तक प्रचार किया. आरम्भ में कठिनाई अधिक थी। मेरे साथ एं॰ आनन्दिपयर्जी भी रहते थे। गुजरात को कई मास देकर कई शुद्धिनेत्रीं में काम कर, कामकी पं० श्रानन्द्रियजे के हाथीं में श्रक्ती तरह चलता देख मैं लीट श्राया। गुजरात में शुद्धि संगठन की नीव जमतो जाती है, स्थान स्थान पर श्रखाहे तथा हिन्दं-सभाएं स्थापित होती जाती हैं, महाराजा बड़ीदा द्वारा सम्मानित ख० घन्य श्रोफेसर माणिकरावजी के ग्रभ उद्योग से भारत भर में लाठी पटा इत्यादि के श्राप्ताड़े सैकड़ों की संख्या में खल गये हैं। जिनके लिये हिन्दू ;जाति पूज्य प्रोफेसर साहव की आभारी है। वरींच में मि० पुरानी के अखाड़े · भी थ्रो माणिकरावजी की पद्धति पर श्रच्छा काम कर रहे हैं। मोफ़ोसर साहय वालब्रह्मचारी हैं स्त्रीर जो उनसे लाठी वरोरह सीजना चाहें उनके लिये उन्होंने व्यायाम मन्दिर बड़ोदे में श्रव्हा प्रयत्य किया है। प्रोक्षेत्रर साहव द्वारा चलाई हुई हिन्दी डिल छौर संघ व्यायाम भारत के गांव २ में फैलाना चाहिये।

गुजरात में मोलेखलामों की पचासों रियासतें हैं। ये चीर धनी चित्रय हैं जो महसूद वेगड़ा के काल में विटलाये गये थे परन्तु हिन्दू-जाति के श्रविद्याश्चन्यकार के कारण पुनः ग्रद्ध कर हिन्दू-जाति में सम्मिलित नहीं किये गये। हसन- निज़ामी ने श्रीर पीर मीटामियां ने इनकी कहर मुसलमान वनाने का प्रयत्न आरंभ किया और इनके हिन्दू नाम जैसे वलवन्तसिंह राठौड, नाहरसिंह इत्यादि को वदल कर मुसल मानी नसीहल्लाखां इत्यादि रखने लगे तो मैं श्रीर आई श्रानन्द्रियजी गुजरात में इन मोलेसलाम चत्रियों की पुनः हिन्दूधर्म में लाने का प्रयत्न करने के लिये दौरा करने लगे और श्राज लिखते प्रसन्नता होती है कि तीन मोलेसलाम रियास-तों के अधिपति "पुनादरा दर्बार, ढावा,और अमोस" हिन्दू-धर्म में सम्मिलित हीगये। राजपूत महासभा ने इन्हें अपने में मिला लिया श्रीर राजकोट के Princes College में यह राज-कुमार हिन्दू चौके में खाने लगे तथा पोलीटिकल रेज़ीडेन्ट के दक्षतर में भी ये हिन्दू राजाश्री की गिनती में श्राने लगे। श्रीमान् ठाकुर शिवसिंहजी पुनादरा दर्बार श्रव इतने उत्साही श्रीर शुद्ध हिन्दू बन गये हैं कि वे स्वयं पद्यार २ कर मोलेस-लामों को शुद्ध कर रहे हैं। इस श्रवसर पर हम स्वियकुलः भूषण वीरपुर ठाकुर साहव को हृदय से बधाई देते हैं।

श्रीमान् स्वियकुलश्रेष्ठ जम्बूगोडा द्वरि श्री० मेहर-वान ठाकुर सा० श्री रणजीतसिंहजी, जिन पर कि राजस्थानके स्वियों को श्रिभमान है श्रीर जो श्रांखल भारतवर्षीय स्वि यमहासभा के सभासद् हैं, उनसे हमें पूरी श्राशा है कि वेइस श्रुद्धि के पवित्र कार्य में राजपूत जाति का उद्धार करते रहेंगे। मुभे श्रुद्धि श्रीर सङ्गठन का उज्ज्वल भविष्य दृष्टिगोचर हो रहा है।

मद्रास प्रान्त में शुद्धि कार्य्य

मलावार के भीषण मोपला विद्रोह ने उत्तर भारतीयों का

ध्यान मद्रास की घोर प्राकिषित कराया। उस समय हिन्दुओं को सहायतार्थ गये हुये कार्यकर्ता ईसाई छोर मुसलमानो संगठन एवं प्रचार देख विस्मित हुए। उनको विश्वास होगया कि यदि इसी गति से विधिमयों का प्रचार होतारहातो थोड़े हो काल में मद्रास प्रान्त की एक वड़ी संख्या हिन्दूधमें से विमुख हो जावेगी।

>

मद्रास का सब से विंकट और कड़ा परन वहां का बा-साण श्रवाहाण श्रान्दोलन है, इसके उपरान्त वहां श्रंकृतपनं का रोग अयंकरता की इस पराकाण्डा को पहुंच चुका है कि वहां के लाखों की संख्या के श्रकृत हिन्दू धर्म को छोड़कर प्रतिहिंसा के आवों से प्रेरित हो हिन्दू शब्द को उखाड़ फैंकने को तथ्यार हैं। थोड़े दिन पूर्व जव पं० श्रानन्दिमयेजी वमवई प्रदेश हिन्दू सभा की श्रोर से मलावार में हिन्दू-धर्मरसार्थ गये तब वहां के एक श्रकृत ने कहा कि "श्राप यदि हिन्दू सभा के हैं तो हम श्रापकी सुनना नहीं चाहते, कारण कि हम हिन्दू शब्द की ही पृथिवी के तल से मिटया-मेट कर देना चाहते हैं"।

मलावार में कैवल छू जाने से ही छूत नहीं लगती, किन्तुं वहां देखने से भी छूत लग जाती है। नायडी-जाति के दिन्दू को यदि कोई ब्राह्मण देखले तो उसे स्नान करना पड़ेगा। नायड़ी ख्राम सड़कों पर चल नहीं सकते। इनसे एक दर्जे कपर वह लोग हैं कि जिनके चालीस गज़ के फासले में आजाने से स्पर्श-दोष लग जाता है। इस कोटि में 'इड़वा, थिया, चसमा" वगीरह जाति के लाखों हिन्दू थ्रा जाते हैं। यह लोग सब श्राज कल उन्नत दशा में हैं पर इनकी ब्राह्मण-मन्दिरों को सङ्कों पर चलने का भी श्रधिकार नहीं। बाइ-कोम सत्याग्रह का यही कारण था। पालघाट में जो दी लाख इड़वा हिन्दुश्रों में मुसलमान वा ईसाई वनने श्रान्दोलन हुत्राथा उसका भी यही कारणथा। उच्च जाति के हिन्दू इन जातियों के प्रति तिरस्कार वताकर ही अपने कर्तव्य को इतिथ्री मानते हैं। श्रशो वाइकोम के मन्दिर वाले मन्दिर की ग्रुद्धि करने वाले हैं कारण कि उस मन्दिर के पास से होके श्रद्धत लोग निकल गये थे। इन श्रद्धतों की तालावों के २० फर पास हो के निकल जाने से सारा का सारा तालाय भी भ्रष्ट हो जाता है। जब पं० भ्रामन्द्रियजी ने पाल-घाट के ब्राह्मणों से कहा कि आप इस वीसवीं सदी में जब अ पने मन्दिर की तथा मीहल्लों की सहकी पर मुसलमान, ईसाई, कसाई सब को चलने देते हो तो ईश्वर के नाम पर हिन्दू संस्कृति को रच्चा निमित्त विचारे इन अळूतों को भी अधिकार देवें। इसके उत्तर में वहां के एक ही, ए. एलएल. ही, वकील ब्राह्मण् ने कहा कि "श्राज आप उन्हें सहकों पर चलने का श्रिधिकार देने की कहते हो कल श्राप उन्हें श्रपनी लड़िकयां दे दो, ऐसा कहोगे, हमें परवाह नहीं, आज यदि सब के सब त्रक्रूत ईसाई वा मुसलमान होजा**र्वे** तो हमारी वला से"। उच हिन्दुओं को इस मनोदशा के कारण त्राज मद्रास के श्रह्युती में एक अयङ्कर वलवा हिन्दू-समाज एवं हिन्दू-धर्म के प्रति जागृत हो चुका है। पालघाट में 'केशवन" नामक एक इड़वा युवक ईसाई बन कर सव ब्राह्मण मोहह्नों में जा चुका तव भी उसके हृदय की प्रतिहिंसा का भाव ठंढा न हुआ और वह मुसलमान बन गया। मुसलमान बनने के पश्चात् एक दिन परिडत आनन्द्रियजी से उसकी मुलाकात हुई, पं०जी ने हँस कर कहा—कही भाई अब कय शुद्ध दोश्रोने । इसका उत्तर उसने गुस्से में दिया कि "जब एक एक ब्राह्मण वालकों की कलमा पढ़वा टूंगा तव"।

इस प्रकार समय की अनुकृतता देख ईसाई और मुसल-मानों ने श्रपना प्रचार बढ़े ज़ोर शोर से वहां कर दिया है। टा-वनकोर रियासत में इस समय मुक्तिफोंज की कृपा के कारण ११ लाख श्रादमी ईसाई हो चुके हैं और वहां ईसाई गिरजीं का दृश्य मथुरा काशी के हिन्दू मन्दिरों के समान है। कई स्थलों में तो मन्दिर ही लोगों के ईसाई होने के बाद गिरजे बनाये गये।यदिईसाइयों के प्रचार की यही गति रही तो, अल्प समय में टावनकोर सब ईसाई हो जावेगा। इसके उपरांत नार्ध श्रारकाट, साउथ श्रारकाट, साउथ केनारा, दिचनापहली, रामानाइ, कोयम्बतूर, नाईर्न सरकार, नीलगिरि वग्नेरह सव प्रान्तों में ईसाई प्रचार का जाल विद्य रहा है। गांव २ में स्कल. कालेझ, दवाखाने, श्रनाथगृर्, श्रवला-श्राथम, कालोनीज़ डाल ईसाई वड़ी अयद्भरता से फसल काट रहे हैं। ईसाई-प्रचार की तीवता देख मद्रास के भृतपूर्व लाट पादरी ने श्रपनी पुस्तक 'इन्डियन प्रावलम्स' में कहा था ''इस समय हम एक सप्ताह में दो हज़ार हिन्दुश्रों को ईसाई वनाते हैं, हमारे प्रचार के लिये अविष्य उज्वल है"।

१६२१ की मर्डु मशुमरों में मद्रास्तेन्सस् (Census) कमिश्तर बोग साहय फरमाते हैं कि हमारे प्रांत में हिन्दू और जंगली जातियों की घटी हुई और ईसाई और मुसलमानों की वृद्धि हुई। ईसाई की वृद्धि १४ प्रतिशतक हुई। दक्षिण में दस वल से ईसाई काम कर रहे हैं, इसका प्रतिकार एक दी संस्थाएं इंडी जो आटे में नमक के बरावर भी नहीं, वीरता-पूर्वक कर रही हैं।

जब डी. ए. वी. कालेज की खोर से एं० ऋषिरामजी, म० खुँशालचन्दजी मलावार में संकट निवारण का काम कर रहे थे तव पं० ऋपिरामजी ने आंर्य्यवादेशिक प्रतिनिधि-सभा लाहीर की अनुमति से के लिकट में एक अनायायम कोलं श्रार्यसमाज का प्रचार श्रारंभ कियां, इसी वीच में महास में भी महाशय 'मांगोंकजी वेचरजी शर्मा' की सहायता से पं० ऋषिरामजी ने कार्य श्रारंश किया, इसमें उनकी श्रान्य कई महानुभावों ने भी सहायता दी। मद्रास के काम की पं० ऋषिरामजी को अधूरा छोंड़ मलावार के काम की करना पड़ा। मद्रास का प्रचार संगठित न होने के कारण बन्द होगया श्रीर ऋषिरामजी ने एक केन्द्र कालिकट में खोला। पं०जो की अक्ति तथा मिलनसार स्वभाव के कारण लोगों की रुचि आर्यसमाज की ओर हुई, पर पंहितजी वाद में चले गये। जनका कालिकट का काम एं० वेदवन्युजी नें, जी मलावारी शहास्यहें, संभाला। धन की कमी के कारस श्रिक कार्य न हो सका तो भी इन महानुभाशों के प्रयास द्वारा ट्रिवेन्डरम, एलप्पी, किलोन में भी श्रार्थ्यसमाज बन गई।

इसके वाद समाचारपत्रों में 'पालघाट के दो लाख इंडवाओं की मुसलमान व ईसाई वनने की तैयारी है' यह समाचार पाकर मुम्बई प्रदेश हिन्दू सजा के ट्रेविलक्ष मन्त्री पंठ धानन्दर्श प्रियजी एकदम मलावार पहुंचे। पालघाट में उन्होंने पंठ 'वेदव-न्युजी की सहायता लेकर "इंडवाओं" में प्रचार आरंभ किया, इडवा का हिन्टू धर्म छोड़ने का कारण यह था कि ब्राह्मणीं न उन्हें रथयात्रा के उत्सव के समय अपने मोहलों की सहकों पर चलने के कारण पीटा था। इडवा यही कहते थे कि हमें यहि बाल्य मोहलीं की सदकीं पर चलने का अधिकार न मिला तो हम मसलमान व ईसाई हो जावेंगे। उनकी इस इच्छा को जानकर चेत्रमें सात मुसलमानी तयलीग्रीमिशन तथा कई ईसाई मिशन भी उनको हिन्दु धर्म छोड्ने की उकसाते रहे। कई मास के प्रचार के श्रमन्तर पालघाट में आर्थ्समाज की स्थाप-ना हुई श्रीर यह निश्चय हुश्रा कि इडवाश्रों की श्रार्थ्य बना ब्राह्मण मोहलों की सहकों से ले जाया जावे। इस प्रकार एं० श्रानन्दिपयजी तथा पं० वेदवन्धुजी ने इडवाश्रों को बह्नोपचीत दे आर्थ्य बनाया और कई मास तक ब्राह्मण मोहलों की सडकों पर चलाया। आरंभ में तो ब्राह्मणों ने विरोध नहीं किया पर वाद में मारपीट भी हुई, कचहरियों में मुक़ह्मे भी गये, पर श्रन्त में श्रार्य्यसमाज की विजय हुई श्रीर इंडवाश्री का ईसाई व मुसलमान वनने का उत्साह ठगढा पड़ गया। इस प्रकार दो लाख इडवा हिन्दू धमं से विमुख होने से वचा लिये तये। इस प्रचारकार्य में कलकत्ते के सेट छाजरामजी तथा खनामधन्य दानवीर सेठ जुगलकिशोरजी ने धन से पूरी सहायता की। इस प्रकार ६ मास तक दक्तिए के भिन्न २ स्थानों में प्रचार कर एं० ग्रानन्द्रियजी बी. ए. एलएल. बी. अंग्रेजी में कई भाषण देकर लीट गये श्रीर परिदत ऋषिरामजी ने पालबाट तथा दक्षिण प्रचार के काम की फिर संभाला. पं० मृपिरामजी कुछ काल के बाद लौट गये। इस समय मला बार मुचार का केन्द्र पालबाट है और पं० वेदयन्धुजी उसके अधिष्ठाता है। आए वहे उत्लाही तथा उत्तम कार्यकर्ता है।

श्रापने श्रावंसाहित्य को मलायलम भ्रापा में निकालने का भी प्रवास श्रारंभ किया है, श्रापके प्रचारकार्य की श्रावंपादेशिक प्रतिनिधि सभा लाहीर, जिसने मलावार में एक उपप्रतिनिधि सभावनाई है, देवरेग रणती है। स्वनामधन्य दानवीर सेटज़ुग-लिकशोरजी ने मलावार प्रचार के निमित्त एक श्रच्छी रक्षम दी है श्रीर इस समय टीक काम हो रहा है।

मलावार में मोपलों का श्रियिक ज़ोर है उनका प्रधान गढ़ 'पोनानी' है जहां वह तयलीय कर रहे हैं। उनके तय-लीगी मिशन ने उनकी रिपोर्ट के श्रमुसार श्रभी तक बीस हज़ार हिन्दुश्रों को इस्लाम में पतित किया है। लाहीर के एक मुस्लिम प्रचारक कालिकट में रहते हैं, कालिकट में एक बड़ा श्रनाथाश्रम खोला गया है। श्राज सारे दिन्य प्रांत में एक भी हिंदू श्रनाथाश्रम नहीं, कालिकट का श्रापंश्रनाथाश्रम धनाभाव के कारण बन्द हो गया है।

इस समय ईसाइयों के हज़ारों स्कूल छोर कालेज छापना प्रभाव डाल रहे हैं, अत: आर्यसमाज वा दिन्द्सभा का काम केवल मौलिक प्रचार से सफल नहीं होगा, वहां स्कूल, अना-थाश्रम इसादि खोलने की असन्त श्रावश्यकता है।

इसके उपरांत मदुरा में एम. जे. शर्मा श्रञ्छा कार्य कर रहे हैं, उन्हें कभी कभी धनामान के कारण चड़ा कए होता है और प्रचार पूर्णद्भप से नहीं हो पाता, तो भी वह जी कुछ करते हैं वड़ा उत्तम और सुन्दर है।

मैंगलार में पं० धर्मदेवजी सिद्धान्तालङ्कार बड़ा सुन्दर

कार्य कर रहे हैं। उन्होंने प्रचार कार्य धर्मवीर स्वर्गवासी स्वामी श्रद्धानन्दजी की सहायता से श्रारम्भ किया था। श्रव भी उनको दिलतोद्धार सभा देहली मदद कर रही है। पिएड-तजी सपत्नीक यहा उत्तम कार्य कर रहे हैं, उन्धोंने वहां की भाषा सीखली है। मेंगलोर की समाज एक उत्तम कोटि की समाज है।

वेंगलोर में भी श्रायंसमात स्थापित हो चुका है, पर सत्यवत सिद्धान्तालङ्कार वहां के लोगों में समात के प्रति श्र-च्छी रुचि उत्पन्न कर रहे हैं, इस समय वहां एक संन्यासी श्रच्छा काम कर रहे हैं उन्होंने छोटासा गुरुकुल भी सोल रक्खा है।

मद्रास में महाराय सोमनाय राश्रो जम्वूनाथनजी तथा मार्गे-कर्जा वेचरजी शर्मा वहें प्रेमो आयं हैं, परन्तु वहां व्यवस्थित प्रचार की श्रावश्यकता है। महाशय जम्बूनाथनजी तामिल में सत्यार्थप्रकाश का श्रनुवाद किया है। इस समय वे तामिल में एक श्रायंपत्र की वहीं श्रावश्यकता वताते हैं, घनाभाव से उनका प्रचार श्रभी कियाक्षप में नहीं परिवर्तित हुंशा।

नोलिगरी पर्वत की पहाड़ी जातियों में प्रचार के निमित्त इसी वर्ष यम्बई के शुद्धि-संगठन के कार्यकर्ता मारवाड़ी युवक राजा नारायणुलालजों ने हिन्दू मिशन को स्थापना की है। वहां कई मोस पं॰ आनन्दियजी ने तथा राजा साहेय ने खूब प्रचार किया, कई ईसाई मिशनों की टक्कर में यह अनेला मिशन है। दो स्कूलें भी खोली गई हैं। अभी तीन उपदेशक रक्खे गये हैं। इस प्रकार नोलिगिटि पहाड़ के हिन्दू जो "बडगा" और "टोडा" नाम से पुकारे जाते हैं उनमें भी काम आरम्भ हो गया है। इस प्रकार दिल्ला में भी आर्य भाइयों का ध्यान आक पित हुआ है, परन्तु विधिमयों के मुकाबले में अभी बहुत काम को आवश्यकता है। यदि अक्षरेज़ी जानने वाले संन्यासी तथा वानप्रस्थी मद्रास प्रांत को ही अपना निवासस्थान व-नालें तो उत्तम हो। एक आर्य-पत्र निकलवाने की अत्यन्त आवश्यकता है। इसके उपरांत एक उपदेशक विद्यालय जिसमें कानदी, तामिल, तेलग् और मलायलम जानने वाले नवयुयवकों को उपदेशक तथार कराया जाय ऐसा प्रयन्ध होना आवश्यक है। साथ साथ हो हिन्दूधमें रक्तक ट्रेक्ट वटवाने की व्यवस्था होनी चाहिये।

यदि दक्तिण में दिन्दूधर्म रक्ता के उपाय इसी प्रकार काम में लाये गये तो वदां के सब ईसाई धार मुसलमान शुद्ध दोसकते हैं।

# महाराष्ट्र में प्रचार-कार्य्य

महाराष्ट्र में वेसे तो मुसलमानों को संख्या बहुत श्रव्य है। पूना में लगद्द्युरु शहरावार्यजो डाफ्टर कुर्तकोटि के प्रधानत्व में एक एवत् सभा हुई थी जिसमें पूना के दिल्ली पंडितों ने शृद्धि की व्यवस्था दी थी। इसके पश्चात् जगद्द्युरु को श्रध्यस्ता में श्रद्धि कार्य होता रहा श्रार ६ हजार मनुष्यों की श्रव तक श्रद्धि हो सुको है। इसके उपरांत मि॰ वैद्य के नेतृत्व में हिंदू मिशनरी सीसाइटी पम्बई भी सुन्दर कार्य कर रही है। रता-गिरी में देशनक सावरकर श्रद्धि आन्दोलन खूब मचा रहे हैं। स्वामी श्रद्धानन्दजी की पुर्यस्मृति में "श्रद्धानन्द" नामक श्रयन्वार निकृत्त कर डा॰ सावरकर श्रद्धि सङ्गुन की खूब हुद्धि निकृत्त कर डा॰ सावरकर श्रद्धि सङ्गुन की खूब हुद्धि

# शुद्धि-चन्द्रोदय <sup>१७००</sup>

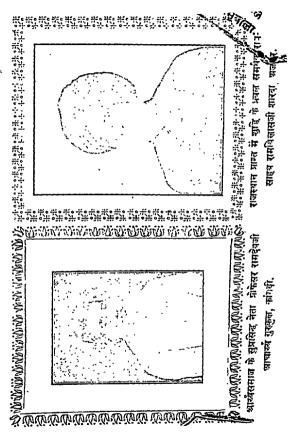

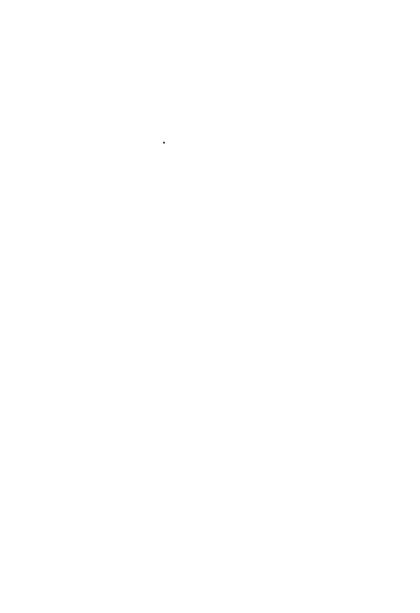

कर रहे हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र में श्रुद्धि-कार्य्य उत्तमता से चल रहा है। बुरहानपुर, जलगांव, खानदेश, वहादुरपुर में भी पीराणा पंथियों के विरुद्ध पंठ श्रानन्दप्रियजी ने उत्तम काम किया था। जिसके कारण कई पीराणा पन्थी हिन्दू वन गये।

#### पंजाब में कार्य्य

पंजाव में दयानन्द दलितोद्धार सन्ना, आर्य-प्रादेशिक प्रतिनिधि सञ्चा, श्रार्यप्रतिनिधि सञ्चा सब शुद्धि का कार्य अच्छी तरह कर रही हैं। महाशय कृष्णजी अपने अखवार **"टैनिक प्रताप" व भाई खुशालचन्द्जी खुरसन्द श्रपने** पत्र "मिलाप" द्वारा शुद्धि की सिंहगर्जना कर रहे हैं। प्रोफेसर रामदेवजी तथा आई परमानन्दजी उक्टेज तो रामवाण श्रोपधि का काम दे रहे हैं। भिन्न २ नगरीं को समाजें अवकाश पाने पर ग्रुद्धि करती रहती हैं। स्याल-कोट में श्री गङ्कारामजी के नेतृत्व में दलितों की श्रुद्धि कर उनको आर्थ वनाने का सन्दर काम हो रहा है। इसके उपरांत • स्थालकोट के कुछ शायरी हिन्दू, जो सर श्रागाखान के चेले थे, वह भी ग्रह होगये हैं। दिल्ली में भाई देशवन्ध्रजी अपने .पत्र 'तिज" द्वारा व भाई इन्द्रजी अपने पत्र "अजू न" द्वारा शुद्धि ह्मंगठन का प्रचार कर रहे हैं। श्रायांप्रदेशक श्री पं० रामचन्द्रजी हेहलवी का कार्य किससे छिपा है? श्रार्यसराज्य सभा लाहीर श्रीमान श्रजीतसिंहजी सत्यार्थी तथा प्रो॰ रामगीपालजी शास्त्री की श्राच्यत्तता में शुद्धि का कार्य बड़ी तत्परता से कररही है। इसने हज़ारों अञ्चतों को, जो विधमीं हो गये थे या होने वाले थे उन्हें, बचाया है। वास्तव में शुद्धि का काम करने

वाली श्रार्थ्य स्थराज्यं सभा एक श्रद्धितीय संस्था है, जिसकी सहायता करना प्रत्येक हिन्दू का परम कर्चव्य है।

# सध्य-प्रान्त में कार्थ्य

मध्य प्रांत में प्राक्षी तक, संगठितक्य से मुद्धि कार्य नहीं हुआ है। किन्तु डा॰ मुंजे श्रीर राजा लट्मगणाय भींसले के नेतृत्व में बराबर मुद्धि-कार्य्य हो रहा है। नागपुर, खगडवा, जबलपुर इत्यादि स्थानों की श्रार्य्यसमानें मुद्धि की हम मचाये रक्षती हैं। मध्य प्रांत के हिन्दुओं का इसमें विशेष प्रेम है।

# मध्य-भारत<sup>े</sup> में कार्य

मध्य-भारत में इन्होंर, मह, खराडवा इत्यादि स्थलों में कभी कभी ग्रिड संगठन के भाषण हो जाते हैं पर इस श्रोर श्रभी तक संगठित कुछ भी प्रयास नहीं हुआ। मध्य-भारत में भीलों की वड़ी संख्या ईसाइयों के हाथ का शिकार वन रही है। इन्होंर मिशन की श्रोर से एक पुस्तक मकाशित हुई है जिसका नाम "In the heart of India" है। उसमें लिखा है कि भाउशा, रतलाम, उज्जेन, जावरा, देवास श्रादि स्थलों पर ईवाई पादरी पोलिटिकल एजेन्ट की मारफ़त ज़मीनें प्राप्त कर श्रस्पताल, स्कुल श्रादि खोल हज़ारों की संख्या में भील, यलाई वरोरह कीमों को ईसाई बना रहे हैं। इस श्रोर ध्यान देने की शावश्यकता है।

# सिन्ध में कार्य -

सिन्य में प्रांतीय हिन्दू-सभा का संगठन भाई जयराम-

दासजी तथा डा० चौथरामजी की ऋध्यत्तता में हुआ है। इसके उपरांत आर्थ्य-प्रतिनिधि सभा सिन्ध श्रीयुत ताराचंदजी गाजरा के नेतृत्व में श्रद्धा काम कर रही है। प्रो० टी० एक० वास्त्रानी अपने लेखों द्वारा सृतप्राय जनता में नवजावन श्लूंक रहे हैं। संजीनियों की ग्रुद्धि का भी प्रयत्न आरंभ है। श्रीमान् नेशभक सेठ रामगोपालजी मोहता भी हिन्दू-संगठन कार्य्य में तन, मन, धन से सहायता प्रदान कर रहे हैं। भ्राविष्य श्रति उज्यल है।

# कारमीर में हिन्दुओं की दशा और वहां शुद्धि का प्रचार ।

काश्मीर के हिन्दु म्रों की दशा अत्यन्त शोचनीय है। देहात के हिन्दू मिट रहे हैं शहर वाले उनकी लड़कियां नहीं देते। वे कंबारे मर जाते हैं या मुललमान लड़कियों से शादी करके मुललमान वनजाते हैं। खियां वहुआ पहिला पर्चा जनकर मरजाती हैं। वालिववाह का बहुत प्रचार है। पिछली मर्दु मेशुमारी में वालिविश्वायों की बड़ी शोचनीय दशा थी और हालत दिन प्रतिदिन खराव हो रही है। खियों की पिछली मर्दु मेशुमारी से प्रतीत होता है कि जनने की अवस्था तक बहुत सो मरजाती हैं। किसी स्कूल में जाकर लड़कों से पूछों तो बहुतों की माता मरी हुई मिलती हैं। पिछली आवादी के अब्ह अयानक हैं। मुसलमान १६६१ में ४२ फीसदी वढ़ गये। १६२१ में ६३ फीसदी वढ़े हैं। हिंदू पिछले दश साल में बटे काश्मीर में मुसलमान १३२४४०३ हैं हिंद् ६४४६४, लिक्ख १७७४२, यह सिक्ख अकाली प्रवाह में बहकर अहिन्द् रियाज

मानने लगे हैं श्रीर विवाहों के श्रवसर पर वैदिक संस्कार त्यान रहे हैं। वीद भी दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं। सरकारों मुसलमान श्रक्तर स्कटू वगैरह में जो तिन्यत की सीमा के पास कश्मीरी प्रान्त है वहां जाकर वीदों की लियों से विवाह कर लेते हैं। उनकी मुसलमान वनाकर उन से वहें पैदा कर वापसी पर उनकी तलाक़ दे श्रात हैं। श्रीर खियें श्रीर वहीं मुसलमान ही रहते हैं। यदि हिन्दू उन्हें शुद्ध फरलें तो हिंदू श्रावादी वहें। ईसाई मिश्रन भी काम कर रहा है। मिश्रन स्कूलें, श्रस्पताल सब मीजूद हैं।

श्रीतगर में कुछ बौद्ध, मिशन द्वारा ईसाई बनकर शिदा पारहे हैं। श्रीनगर की प्रताप सनातनवर्म सन्ना कार्य्य कर रही है। शुद्धि इसका निश्चित सिद्धान्त है। इसने एक काश्मीरी पंडित हाईकोर्ट के वकील को,जो २८ सात से मुस-लमान था, हिंदू वनाया। उसकी मुसलमान स्त्री श्रीर वर्ची को भी श्रद्ध कर लिया। एक दूसरी शुद्धि एक ४० वर्ष के मुसलमान की की। उसके भी खी श्रीर सन्तान थीं उसे भी श्रद्ध किया। काश्मीर में श्रुद्धिके काम के लिये बड़े धैय्यं श्रीर नीति की श्रावश्यका है। सनातनधर्मसभा ने ४० हज़ार सर्व कर श्रमीराकदत्त में "श्री सनातनधर्म प्रतापभवन" तैय्यार किया है। जिसमें १७ कमरे हैं और एक पंत्लिक लाइने री है। यहीं उसका साप्ताहिक सरसंग होता है। दूसरा भवन भी ४० हज़ार खर्चकर तैय्यार कर रही है। सभा ने वनिता-आश्रम स्रोत रक्सा है जिसमें १३ विधवार्ये पढ़ती हैं। विधवाओं को दस्तकारी सिखाते हैं श्रीर ४) मासिक हाहायता देते हैं। आश्रम के लिये मकान की आवश्यका है।

श्रायुर्वेदिक दबाइयों के प्रचार के लिये भी श्रायोजन ही रहा है। यहां पर २०) २४) तथा ३०) मासिक पर शास्त्री मिल जाते हैं। हमारा कर्तव्य है कि देहात में काम करें। प्रति ग्राम में कितने हिन्दू हैं, उनकी क्या श्रवस्था है ? कितनी विधवाएं हैं ? वहां के मुसलमानों की क्या हालत है ? कीनसी रोति रिचाज उनमें हिन्दुओं की है ? वहां के मन्दिरों की क्या हालत है? सब वार्ते दरपापत करें। श्रार्व्यसमाज डी. ए. वी. कालेज शेकसन ने भी श्रायुर्वेदिक श्रीपधियों द्वारा प्रचारकार्य्य निश्चय किया है। तथा एक उत्तम वैद्य भी वुलवा लिया है जो अति उत्तमता से कार्य कर रहे हैं। आर्य-समाज हजरीवाग गुरुकुल दल भी श्रीमान चिरंजीवलालजी भन्त्रों के नेतृत्व में संगठन और श्रुद्धि का प्रशंसनीय कार्य कर रही है। इसी प्रकार श्रार्थ्यसमाज महाराजगंज, नागरिक समाज तथा आर्थ्यसमाज जम्बू शुद्धि तथा श्रव्धतोद्धार का कार्य्य वडी ही उत्तमता से कर रही है। शीमान् धर्मवीर रामचन्द्रजी की शहादत के वाद दलितोद्धार श्रीर शुद्धि का कार्य्य जम्ब राज्य में द्वगने उत्साह से चल रहा है। मैंने मेरी छांखों से मेरी कश्मीरयात्रा में देखा है कि गांव के डोमीं का बचा २ शहीद रामचन्द्रजी का नाम बड़ी कृतज्ञता और प्रम से उच्चारण करता है। भगवान उस पवित्रात्मा के कार्य की उत्तरोत्तर उन्नति करे।

# राजस्थान में शुद्धि

राजस्थान में ईसाई पादिरयों के कार्य्य का पूर्ण परिचय प्राप्त करना हो आर यह ज्ञात करना हो कि किस २ देशी राज्य में ईसाई मिशनरी किस प्रकार कार्य कर रहे हैं तो पाउकों को भीलों की तस्वीर वाली "In the Land of Rajputs" नामक पुस्तक, जो अजमर के स्काटिश मिशन में स में खुर्ग है, पढ़ना चाहिये। अजमेर मेरवाड़ा और राज-स्यान में ईसाइयों की संख्या दिन दुनी छोर रात चांगुनी वढ़ रही है। भई देशी राजा ईसाइयों का ती प्रचार श्रामं राज्य में होने देते हैं परन्तु हिन्दू जाति की रत्तक आर्थ-लमाज के प्रचार में कांटे चखेरते रहते हैं। मुसलमानों की तवलीस भी श्रजभेर की खिलाफ़त पार्टी की सरपरस्ती में खूय काम कर रही है श्रीर इनकी श्रीर से कई स्कृल नी-मुस्लिमों में खोले गये हैं। घोर मौलवी स्थान २ पर घूम रहे हैं। ये देशी राज्यों से विधवाश्रों झोर ह्यियों को भगा २ कर मुसलमान वनाते ही रहते हैं। इने मुसलमानों श्रीर ईसाइयों के ज़बरदस्त कार्य्य के मुकावले में श्रीमान् हरविलासजी शारदा रचयिता "Hindu Superiority"( हिन्दू सुपीरियटी") पूर्व प्रधान राजस्यान प्रान्तीय हिंदू सभा तथा श्रीमान् रावसाहव रामविज्ञासजी शारदा पूर्व प्रधान श्रीमती आर्थ्यपतिनिधिसना वर्षों से शुद्धि, संगठन का उपदेश दे रहे हैं। श्रीर श्रव भी श्रीमती श्रार्य्यवितिनिधि सभा राजस्थान तथा उनके श्राधीन द्म श्रार्व्यंसमार्जे थीमान् महाराजकुमार उम्मेदसिंहजी साहव श्वाहपुरा प्रधान सभा तथा कु'वर सूरजकरणजी शारदा मन्त्री सभा के नेतृत्व में लगातार श्रुद्धिविपयक श्रान्दीलन कर रही हैं ऋौर स्यान २ पर आर्च्यसमाजें शुद्धियां करती ही रहती हैं। राजस्थान वृतिता-श्राश्रम श्रजमेर में श्रवता स्त्रियों को बचाने तथा विधर्मियों से छुड़ाने का श्रति उत्तम प्रवन्त्र है । श्रीमान् प्रोफ़ेसर घोस्तातजीएम. ए.

# शुद्धि-चन्द्रोदय)ॐॽ



रायसाह्य हरविलासजी सारडा एम. एल. ए., अजमर.



पत्तपत्त. वी. के सन्त्रित्व में छोर श्रीमती सिद्धक वरवाई श्रीर श्रीमान् ईश्वरदासजी के प्रवन्य में इसका प्रशंसनीय कार्य हिन्दू जाति की रत्तार्थ हो रहा है। श्रीमती श्रार्य-प्रतिनिधि सभा के मुखमत्र "श्रार्य्यमार्तएड" की श्रीमान् प्रोफेसर घीस्तालजी, प्रोफेसर सुधाकरजी, रावसाहव रामविलासजी शारदा, पं० रामसहायजी शर्मा, पं० ब्रह्मदत्तजी सोढा, डाक्टर मानकरणजी शारदा एम. **बी. वी.** एस. ने उत्तम विचारों से सुशोक्षित कर शुद्धि, हिन्दूसंगठन के विचारों को निरंतर फैला रहे हैं। शेखावाटी तथा श्रजमेर मेरवाड़े के कायमखानियों, चीतों, मेरों, मेहरातों के भ्रातु-सम्मेलन का कार्य हो रहा है। इसके लिये दानवीर वाव जुगलिकशोरजौ विङ्ला व नाथूलालजी शर्मा, रावसाहव गोपालसिंहजी राष्ट्रवर, श्रीमान् कन्हैयालालजी कलंत्री, पं० बुद्धदेवजी छादि स्रनेक महानुभाव धन्यवाद के पात्र हैं जो सदा श्रपने उत्तम परामशौं से शुद्धि-कार्य को श्रग्रसर करते रहते हैं। श्रजमेर की हिन्दुसभा भी श्रुद्धि श्रीर संगठन के कार्य्य में संलग्न है श्रीर भविष्य वहत ही श्राशापद है ।

## आसाम,विहार बंगाल तथा बर्मा में शुद्धि-कार्य

वंगाल की हिन्दू मिशन सोसाइटी श्री खामी सत्यानन्द्रजी के नेतृत्व में श्रव्छा कार्य कर रही है। इसके द्वारा श्रवतक ६० हज़ार श्रादमी श्रव्ह हो चुके हैं। श्रीर काम वरावर चल रहा है। वंगाल श्राय्यमितिनिधि सभाके प्रधान देशभक्त प० शङ्करनाथ-जी श्रद्धित्तेत्र में श्रवुपम सेवा निरंतर कई वर्षों से कर रहे हैं, पं० श्रयोध्याप्रसादजी के प्रशंसनीय शासार्थ व लेखों ने हज़ारों

मुसलमानों के दिल फेर दिये हैं, विहार में पं० यजरंगदत्तजी तथा पं०जगत्नारायणालजी अपने पत्र "महावोर" द्वारा शुद्धि का यथेष्ट प्रचार कर रहे हैं। कलकत्ता में भाई पद्मराजजी जैन का पुरुवार्थ प्रशंसनीय है। कलकत्ते के "स्वतन्त्र" "विश्विमत्र" "मतवाला" "हिन्दूपंच" ने शुद्धि की शंखध्विन सारे भारत में गुंजा दी है, भारत का कोई प्रांत पेसा नहीं है जहां शुद्धि का कार्य्य न हो रहा हो। यम्मी में भी "वम्मी समाचार" द्वारा शुद्धि तथा हिन्दू-संगठन का प्रचार ज़ोरों से हो रहा है।

### उपसंहार

विय भार्य हिन्दू वीरो ! मैं गत १४ अध्यायों में भलोभाँति मेरी अल्पशक्ति के अनुसार नाना प्रकार से शुद्धि के लाभ वतला चुका हूं। श्रुद्धिविषयक विस्तृत ऐतिहासिक प्रमाण दे चुका हूं। यह भी वतत्ता चुका हूं कि जात पांत के अगड़े के कारण ग्रुद्धिकार्थ्य में भयानक रुकावटें हैं। यह बड़े र इतिहासइ मान चुके हैं कि १३ वीं सदी तक जात पांत के वलेड़े और वन्धन नहीं थे। "कर्यूरमञ्जरी" नाटक से सिद्ध है कि कन्नौज के ब्राह्मण राजा राजशेखर का विवाह चीहान राजपृत घराने की लड़की अवन्ती सुन्दरी से हुआ। शर्द्र वंश से उत्पन्न मौर्य वंश की लड़की से मेवाड़ के महाराजा "बाल्पा" का विवाह हुझा। जोधपुर, उदयपुर, एजन्टा म्रादि के शिलालेकों से वा Indian Antiquity Vol. XXXIX Epigraphica India and Annals Antiquity of Rajasthan आदि पुस्तकों से सिद्ध है कि हमारे राजाओं का विदेशो हुए श्रीर शक राजाश्रों से संबन्ध होता रहा है ऋरि ब्राह्मण, राजपूतों, ग्रह्मों, वैश्यों में वरावर परस्पर में

विना रोक टोक विवाह होते रहे हैं। हमारे सारे वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास पेसे असंख्य प्रमाणों से भरे हैं। अत: यदि हिन्दू जाति को जीवित रखना चाहते हो तो सब हिन्दू एक संगठन में वंध कर एक सन्हे और एक धर्म के नीसे एक-त्रित हो जाश्रो। हमें हर्प है कि देशदेशान्तरों और द्वीप-द्वीपान्तरों में आर्थ संस्कृति का प्रकाश फैलने लगा है। और वहे र योदप और अमेरिका के विद्वाद शुद्ध होकर आर्थ हिन्दुधर्म में सम्मिलित होने लगे हैं।

श्रायंधर्म के अनन्य सेवक महातमा गांधी के कई शक्त विदेशों में विद्यमान हैं। इससे भी श्रुद्धि आन्दोलन और आर्य्यसंस्कृति के प्रसार में सहायता मिलती है। और कविवर खोन्द्रनाथ टगोर की "Greater India Society" देश देशान्तरों और द्वीप द्वीपान्तरों में आर्यध्म का अपूर्व विधि से प्रसार कर आर्यजाति के गौरव को वढ़ा कर शुद्धि आन्दोलन की अपूर्व सेवा कर रही है। यह सब वातें देख कर मेरा हृद्य खुशी से उक्कल रहा है। महर्षि दयानन्द सरस्वती के मिशन की धूम अफ्रीका, योषप और अमेरिका जैसे दूर २ देशों में हो रही है।

संसार के अटल सिद्धान्त "सत्यमेव जयित नामृतम् " के अनुसार ऋषि के सिद्धांतों की विजयदुन्दुिश प्रत्येक देश में वज रही हैं। आज चारों और खुशी के नज़ारे दिएगोचर हो रहे हैं। एक और गाज़ी मुस्तफ़ा कमालपाशा तथा टर्की के मुसलमानों का अन्ध्यअदावाली करान से विश्वास उठाता जारहा है। मिश्र, टर्की और अरव के पढ़े लिखे मुसलमान पुराने मौलवियों, मुलाओं तथा उनकी हदीसों और कुरान को निलाइलि देशर देदिक धेटानिक नियांनों को और अस रहे हैं। इस्तामी सभ्यता में यह शारी तपदीनी बार्फी हैं. को महर्षि और प्रशंबीर केनारामको नथा सात्र करा के छि श्रान्दीलन करने दाले लाता चाहते थे। बाईनल की मानंत वाले यूरीव और अमेरिका के ईसाई भी युक्तियुक्त वेदादि सत्यशासीं का अब अवकार दोलते आगरे हैं। मुर्रेण के बे-शानिक चेदिक सिद्धान्तों के श्रिथिक निकट पहुंच गये हैं। जर्मनी के संस्कृतेज उपनिपदों पर सुग्ध हैं। श्री स्वामी विके फानन्दजी, स्वामी रामसीर्थजी, लाक्टर रवीन्ट्रनाथजी टगोर और डा॰ केशवदेवजो शाखी, श्री योगेन्ट्र मजुमदार श्रादि के चेदिक मिन्नमा पर व्याख्यान सुनकर श्रमेरिका सुग्ध होगया है । इङ्गलेंग्ड के युनीटेरियन चर्च ने ईसादयों में से श्रन्यश्रदा का नाश कर दिया है। बुद्धियाद की सर्वत्र विजय हो रागी है। याईयल और कुरान का खंडन जिन मृल छ।धारी पर महर्पि द्यानन्द ने श्रोपनी सत्यार्धप्रकाश में किया था उसकी सारा सभ्य संसार मानने लगा है। जिस सत्यार्थप्रकाश ने काउन्य रातसराय जैने इसी फिलानकर के हृदय की प्रकाशित किया उसको कौनसी संसार को शक्ति ज्ञप्त कर सकी है। श्राधुनिक विद्यान ने सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में बाई-यल और क़ुरान को भूठा साबित कर दिया है। यूरोप वाले श्रव इस वात को नहीं मानते कि संसार छ: दिन में रचा गया। खुश ने इवाहीम से वातें कीं श्रीर श्रवनी उनिलयीं. से उनके धर्म के दस लिखांत लिखे। वे कहते हैं कि हम इस वात को नहीं मान सकते कि कोई भी व्यक्ति अपना मनुष्यश्रीर लेकर आसमानी स्वर्ग में गया। क्योंकि छ: मील से ऊपर उड़ते ही मनुष्य शरीर वर्फ के समान ठंढा पड़ जाता है श्रीर

प्राण पखेर उड़ जाते हैं। वे यह भी नहीं मानते कि सतफ-मनुष्य की हड़िडयां कवर से डठीं श्रीर श्रापस में वार्तें करने लगीं श्रोर न वे इसी वात की मानते हैं कि एक सेव के खाने पर "स्रादम" स्रोर "इन्ना" को खुदा ने शाप दे दिया स्रोर उनके फसूर से सारे संसार को दु:ख भोगना पढ़ा श्रीर ईसा के सूली पर चढ़ने से सारे संसार के दु:ख मिट गये। यूरोप के गिरजाघर श्रीर पादरी श्रव मृत्यु-शय्या पर सोरहे हैं। श्रय युक्तियुक्त वैदिक सिद्धान्तों द्वारा ईसाई मत का युरोप में अली प्रकार खंडन हो रहा है। श्रव तो यूरोप वालों का डारविन के सिद्धान्तों से भी मतभेद होगया है। अनुभव से ब्रोप का विज्ञान वदल रहा है। धीरे २ वेदों के सत्य श्रटल मार्म पर संसार वढ़ रहा है। लंडन की यूनीवर्सिटी के प्रोफे-सर Wood Jones, थियासाफिस्टों की प्रधाना डाक्टर एनी-वीसेन्ट. मेडम न्लेवेट स्की, डीसराइलें श्रादि सब बड़े २ यूरीप के विद्वान कहने लगे हैं कि डारविन का यह सिद्धान्त मिथ्या है कि मनुष्य की उत्पत्ति वन्दरों से हुई। श्रार्यसमोज जिन तीन सिद्धांतों को जगत् की "उत्पत्ति" "स्थिति" श्रीर "प्र-लय" को मानता है उन्हों को हरवर्ट स्पेनसर श्रादि विद्वान उत्पत्ति (Evolution), स्थिति (Equilibration) श्रीर प्रलय ( Destruction ) के नाम से मानने लगा है। हमारे सनातनी भाई भी एक ही ईश्वर के तीन नाम "ब्रह्मा" "विष्णु" "महेश" इसी जगत की उत्पत्ति, स्थिति श्रीर प्रलय के द्योतक वतलाते हैं। वैदिक सिद्धान्त एक मूल प्रकृति और उसके पांच तत्वों को श्रव जर्मनी के वैज्ञानिक मानने लगे हैं। वैदिक धर्मशास्त्रों के श्रुजुसार ईश्वर कर्मानुसार जीवों को फल प्रदान करता है श्रीर मन्त्र्य कर्मानुसार ही नीच या उच्च योनि को ग्राप्त

होता है। करोड़ों बीद इसी सिदांत को मान रहे हैं और इस श्रदल वैदिक सत्य को यूरोप के कर्मीसद्धांत के पंडित भी मानने लग गये हैं और वे मुसलमान, ईसाइयों की इस बात को नहीं मानते कि " क्रवामत की रात " तक मुद्दें क्रवरों में सद्ते रहेंगे श्रीर जन्म नहीं लेंग । इसी विदिक सिद्धान्त के प्रचार से पश्चिम में श्रव मुद्दीं का क्रवरों में गड़ना बन्द हो। रहा है । धीर वहां मुद्दों को जलाकर मृतक संस्कार करने की प्रथा वढ़ रही है। सभी डाक्टर गाड़ने की प्रथा को वैद्यानिक रीति से मनुष्यज्ञाति के लिये हानिकारक यता रहे हैं श्रीर जं-गली लोगों कहरा विश्वास की "क्षयामन की रात की मर्दे उसी शक्क में क्रवरों में से उठकर निकलेंगे" अब हाँसी उटाई जाती है। यूरोप, श्रमेरिका में अब इतने श्रधिक दाहकर्मसंस्कार होते हैं कि जर्मनी में वोस श्रीर यूनाइटेड स्टेट्स श्रमेरिका में चालीस दादकर्म संस्कार करने की श्मशानभूमियां वन चुकी हैं। अनेले इक्लिस्तान में एक वर्ष में एक हज़ार से अधिक खुतकों का दाइकर्म-संस्कार होता है। मुनियर गुरुदत्तजी के वैदिक मन्त्रों के वैद्यानिक श्रर्थ साइंस वालों की द्यांखों को चकार्चीत्र कर रहे हैं छीर श्रीर यूरीप के समसदार श्रादमी वैदिक सत्य को मानने लगे हैं। इसी से मैं कहता हूं श्रार्थ-समाज को सहायता करो और महर्षि दयानन्द की सच्ची जय योलो। भारत में महर्षि की जय प्रत्येक सुधारक दल में ही रही है। शिला के महकमे में आर्य्यसमाज का श्रीर उसके द्वारा खोले हुए गुरुकुल और स्क्रलों का इतना अधिक प्रभाव पड़ा है कि शिलाविभाग द्वारा पश्चिमी सभ्यता फैलाने का वेड़ा गर्क होगया। श्रय प्रत्येक विश्वविद्यालय में शिता का माध्यम श्रंग्रेज़ी न रखने की चर्चा हो चली है वर्टिक कार्य्यरूप में राष्ट्रभाषा देवनागरी को प्रत्येक यूनिवर्सिटी स्थान देने लगी है। यही आपात्रों की शुद्धि हैं। महर्षि द्यानन्द द्वारा सत्यार्थपकाश के छठे समुह्वास में लिखे राजधर्म की महिमा श्रव लोगों पर प्रकट हुई है श्रीर श्रार्व्य स्वराज्य-सभायें सफलोभूत हो रही हैं। हिन्दीभाषा का प्रचार जी महर्षिको हृदय से प्यारा था वह दिन २ वह रहा है। भारतीय इतिहास भारतीयों द्वारा ही लिखे जा रहे हैं। यूरोपीय इतिहासकारों की श्रतिरंजीत कहानियों से भारतीय विद्यार्थियों का विश्वास उठ गया है। एक भाषा, एक भाव, एक भेप, एक राष्ट्रीयता, आर्यं स्वराज्य श्रीर श्रार्थ्यसंगठन की श्रोर जनता का ध्यान श्राकृष्ट होगया है। ब्रुश्राख्रत का भत भाग रहा है। श्रार्थिसमाज द्वारा वतलाये हुये "शुद्धि" "संगठन" और सेवाधर्म के सिद्धान्तों को भारतीय जनता एक स्वर से मानने लगी हैं। जन्म से जाति का सिद्धांत ढीला पड गया है और कमों को प्रधान मानकर वर्णाध्रम मर्यादा पुन: स्वापित हो रही है। स्त्री और शुद्र न पढ़ाये जायें इस बात को सनकर हमारे सनातनी आई भी लाल पीले हीने लगे हैं। वा-लविवाह केवल जातीय कान्फ्रोन्सी द्वारा ही वन्द नहीं हुआ है वृहिक वहु लाट की कीन्सिल तक में वालविवाह श्रीर बुद्धवि-वाह रोकने के क़ानून पास हो रहे हैं। वायसराय की कौन्सिल ने ''एज श्राफ कनसेन्ट" ( Age of consent ) बढ़ादी है। काले से काले और गोरे से गोरे अङ्गरेज सार्वभीम वैदिक-धर्म के भएडे के नीचे आ रहे हैं। दुखी मज़दूरदल, विधवाएं अनाथ और अस्पृश्य भाई आर्य्यसमाज के कन्डे के नीचे आ-कर ही शान्ति पा रहे हैं। तज्ञाकों से दुःखित अमेरिका के ्कों को यदि किसी धर्म में शान्ति मिल सकती है तो

वैदिकथर्स ती है। थिय श्रायंत्रीनी ! छोटे २ विभी से साइस मत होड़ो । नोकरशार्ध से मन घवड़ाओं । हमारा दढ़ निश्चय है कि आर्यसमात के स्थित को विष्त्रयायामं कुछ भी नकतान नहीं पहुंचा सकतीं। मुसलमानी को गुप्त सभापं शसिंहिण्युः ता श्रीर मारने काटने की धमिकयां हमारे लिये पुणवर्षा हैं। हमारे शहीद वर्ला होफर शार्त्यजाति में नवजीवन फूकेंगे।वे मरें। नहीं बल्कि क्षमर रहकर हिन्दू जाति को ज़िन्दा करेंगे। दिन्द्रजाति की बढ़ती हुई श्रायंसभ्यता के शांग काई दमलामी या श्रीनार्यसभ्यता नहीं उत्र सकती। सीर घट दिन श्रवश्य श्राने वाला है जब महर्षि द्यानन्दजी के सत्य सिद्धांत सारे संसार में कार्यकृष में कैलेंगे। शौर स्वयं हमारे विराधी भी श्रार्थ्य वनकर नगर २ श्रीर प्राम २ में वैदिक नाद वजावेंगे। हमारी परमिता परमात्मा से प्रार्थना है कि इस गुद्धि चन्हों-दय से ग्रुद्धि की विभल विभृति को र्राक्ष्मयां भारत में श्रुत्रिक नवजीवन संचार करें श्रीर मुद्दोदिलों में यावत् चन्द्रदिवाकरी शुद्धि का प्रकाश करती रहें। प्रिय छार्ययोरी ! श्रापने मैदान मार लिया है, जिन मूल श्रावारों च सिद्धान्तों पर महर्षि दया-नन्द सरस्वती ने इस युग में शृद्धि श्रान्दीलन का प्रवत्त प्रचार किया वे सब सारा सभ्य संसार मानता जारहा है।

कार्यक्तेत्र विस्तृत है। लाखों नोमुस्लिम तया ईसाई, हिन्दू धर्म में ज़रा से प्रयत्न से पुन: आने को तत्पर हैं। ईसाई मुस्लिम मिशनों के छनके छूट रहे हैं। परंतु धनाभाव और अच्छे कार्यकर्त्ताओं के अभाव के कारण बहुत स्थानों में ग्रुद्धियां रुकी हुई है। यदि हिन्दू जाति के दूसरे धनी मानी सज्जन भी विद्ला बन्बुओं, राजा बहादुर नारायणलालजी पीती, तथा श्रन्य उत्लाही सेठ साहुकारों के समान इस उसम कार्यं की श्रोर ध्यान दें तो आर्य्सभ्यता का पुनरुद्वार शीव ही हो सकता है। श्रुद्धि का काम इतने उत्साह से देश में हो रहा है कि हमें कदापि निराश न होना चाहिये। परमपित्र आर्यसभ्यता सारे संसार में प्राचीन काल में फैली थी श्रीर अब भी सारे संसार में इस इंश्वरीय सभ्यता का श्रवश्य राज्य होगा। केवल कलंक का धीका उनक सर पर रह जायगा जो इस समय शुद्धि शान्दोलन में सहायता देने के स्थान में विरोध का मंडा बढ़ा करते हैं। श्रत: श्राय्यंवीरों! उठी विजय श्रापके हाथ है।

इस अमोघ श्रोपि "शुद्ध-चन्द्रोदय" द्वारा श्रार्थ्य जाति का वेड़ा पार होगा। निश्चय ही सेकड़ों नवयुवक श्रार्थ्य भर्म श्रीर श्रार्थ्य सम्यता के प्रवार के लिये कर्सवीर चनकर शुद्धि से अ में श्रा डटेंगे।श्रीर श्रयने २ उदरपूर्ति के सांसारिक ध्रधे करते हुए भी श्रपने श्राराम का समय निकाल कर हिन्दू जाति को श्रापत्ति से बचावेंगे। यदि प्रत्येक हिन्दू श्रपने देनिक जीवन में शुद्धि श्रीर श्रार्य्य सम्यता के प्रसार की श्रोर विशेष ध्यान रक्तेगा ती शुद्धि श्रान्शेलन द्वारा श्रागामी दश वर्षों में लाखों विध्रमीं श्रार्थ्य सम्यता के कराई के नीचे श्रा जावेंगे। शुद्ध हुए श्रार्य नवयुवकों को रगों में प्राचीन सात्रधम जागृत होगा। शारत के प्राचीन श्रुषि मुनियों को वे पिष्ठ कथायें घर २ में हवत श्रीर वेदपाठ होगा। वोमारी श्रीर दुःख भागेंगे। वही श्रुषि मुनियों के सत्युग काल के समान दूध श्रीर धी की नदियां बहेंगी श्रीर हमारी माद्दभूमि वही

#### ( २¤६ )

पुरायमयी, सुवर्णमयी, स्वतन्त्र संसार में चक्तवर्गी साम्राज्य स्थापित करने वाली श्रार्थ्यभूमि वनेगी । परमातमन् ! हमें यल दो कि शुद्धि श्रान्दोलन द्वारा हम श्रापके पवित्र वंदिक-धर्म को सारे संसार में कैलावें।



# शुद्धि-चन्द्रोदय

### परिशिष्ट

In the book "Later Mughals" by Irvine Vol., I. 1707-1720 edited by Jadunath Sarkar, I. E. S., Author of history of "Aurangzeb" Shivaji and his Times "Studies in Mughal India" Mr. Irvine writes as follows on page 428 chapter V section 15 on the basis of "Khafi Khan's Muslim history. "Muntakhabul Lubab" Vol. II published in "Bibliothica Indica" and "Sawanihi Khizri" by "Mohammed Umar son of Khizar Khan."

"Farrukhsiyar's widow is made over to her father Ajitsingh:—

"At the time of setting out from Delhi Ajit Singh had been appointed to command the vanguard. Thereupon he commenced to make excuses on the ground that if he left his daughter, Farrukh Siyar's widow, behind him, she would either poison herself or her name and fame would be assailed. Yealding to these plans, Abdullakhan made the lady over to her father.

She performed a ceremony of purification in the Hindu fashion and gave up her Mohammedan attire. Then, with all her property estimated to exceed one crore rupees (lbs. 10 lakhs) in value, she was sent off to her native country of Jodhpur. Great indignation was felt by the Mohammedans especially by the more bigotted class of those learned in the law. The quazi issued a ruling that the giving back of a convert was entirely opposed to Mohammedan law. But in spite of this opposition, conciliating Abdullah Khan insisted on Ajitsingh."

### शुद्धि श्रौर राजपूत इतिहास

मिस्टर इरविन ने मुसलमान इतिहासझ "खाफीखां" की "सुन्तखबुल्खुवाव" श्रीर "मोहम्मदउमर वर्ल्द खिज़रखां" की "सिवानी खिजरी" के श्राधार पर

श्रपनी पुस्तक "लेटर मुगल्स" वाल्यूम पहिला १७०७ से१७२० तक में पृष्ट ४२= श्रध्याय ४ सेक्शन १४ में लिखते हैं-'फर्च खियर की मृत्यु के परचात् "श्रव्दुलाखां" ने उसकी बेगम "इन्द्रकुं वर्र" की उसके हिन्दू पिताको वापिस लीटा हो। दिल्ली में ही उस ने हिन्दू रीख़ सुसार शुद्धिसंस्कार किया और श्रपनी मुसलमानी पोशाक खाग हो। श्रीर फिर श्रपनी तमाम सम्पत्ति सहित, जो क्ररीब एक करोड़ हुपये की थी, श्रपने घर जोधपुर भेज दी गई। इस शुद्धि पर मुसलमानों को वड़ा कोध आया। विशेष कर उन कट्टर मुसलमानों ने घड़ी धूम मचाई जो मुसलमानी क्रा-नून जानते थे। काजी ने फ़तवा दिया कि मुसलमान वने हुए की वापिस देना मुस्लिम धर्म के सर्वथा विरुद्ध है, परन्तु इतना होते हुए भी अन्दुल्लाखां ने महाराजा श्रजीतसिंहजी की रोजी रखने की ही ज़िह की।

इस पेतिहासिक प्रमाण से खुद मुसलमानों के मुंह से ही शुद्धि को प्राचीनता सिद्ध होती है और "इरविन" जैसे बढ़े २ अ अं अंज़ इतिहासझों तथा भारत के प्रसिद्ध मुसलमानी काल के इतिहासझ "जादूनाय" सरकार ने इसी प्रमाण के आधार पर अगस्त सन् १७१६ तक मुसलमान से शुद्धि कराकर हिन्दू यनाना स्वीकार किया है।जब नीखूंटी मारवाड़ के राजा अजीतिसिंहजी ने सास अपने घर में शुद्धि कर शुद्ध हुये के साथ संमानव्यवहार किया तब कीन ऐसा अभागा राजपृत होगा जी शुद्धि की प्राचीनता स्वीकार न कर शुद्धि का विरोध करे?

### श्रार्थ-धर्मेन्द्र जीवन श्र्यात् महर्पि द्यानन्द सरस्वतीजी का ः जीवन-चरित्र

लेखक —

श्रीमान् रावसाहेव रामविलासजी शारदा, म्यूनीसिपल कमिश्नर, श्रॉनरेरी मजिस्ट्रेट तथा पूर्व मधान श्रॉटर्य-त्रतिनिधि सभा, राजस्थान

'उपोद्घात लेखक---

श्रार्थ्य-समाज के प्रसिद्ध नेता श्रीमान् व्याख्यान-वाचम्पति राज-रत्न मास्टर श्रात्मारामजी एज्यूकेशनल इन्स्पेक्टर वड़ादा हैं

इसमें

४ सादे, १ तिरंगा व १ हस्तालाखित पत्र के चित्र हैं।

यदि थाप धार्य-समाज के प्रवर्तक

### महर्षि दयानन्द

का सब से पुराना तथा प्रामाणिक जीवन-चरित्र

श्रार्थ्य समाज के सय सिद्धान्तों से परिचित होना चाहते हैं तो श्राज ही "श्रार्थ्य धर्मेन्द्र जीवन" नीचे लिखे किसी भी पते पर मनी-श्रार्डर भेज कर मंगा लीजिये। देशी सफेद रायल २० पौष्ड काग्ज़ पर ८ पेजी, ४४० पृष्ठ वाली पुस्तक का मृल्य केवल १॥)

> मिलने का पता—मैनेजर—शारदा पुस्तकालय, शारदा-भवन, ग्रजमेर. श्रार्थसाहित्य मएडल, ग्रजमेर.

## पंरिशिष्ट

भारतीय हिन्द् शुद्धिसमा के अधिकारी सन् १६२७ ई०

#### समापति

श्रॉनरेविल संर राजा रामपालसिंहजी के. सी. आई. ई. मेम्बर स्टेट कॉसिल, प्रधान तालुकेंदारान सभा श्रवध, कुरी सिदीली नरेश।

### कार्यकर्त्ता सभापति-

श्री महात्मा नारायण स्वामी (सञापति श्रार्थसार्वदेशिक सञा)

#### उषसभाषीत-

- १ केप्टेन राजां दुर्गानारायणसिंहजी तिरवा नरेश।
- २ श्री राजा जयेन्द्रवहादुरजी, महोबा नरेश।
- ३ श्री राजा सर्यपालसिंहजी, श्रवागढ़ नरेश।
- ४ श्री महात्मा हंसराजजी, लाहीर।
- ४ श्री पं० दीनदयालुजी शर्मा, व्याख्यानवाचस्पति, कज्मर
- . ६ श्री भाई परमानन्दजी लाहीर।
  - ७ श्री ठाक्रुर माथौसिंहजी ग्रागरा।

#### प्रधानमंत्री-

श्री स्वामी चिदानन्दजी महाराज।

१ श्री वाबू नाथमलजी श्रागरा।

२ श्री पं० धुरेन्द्र शास्त्री, न्यायभूषण् गुरुङ्गल देवनाव ः धाम।

कोपाध्यच्-

थ्री नारायण्ड्त ठेकेदार, दिल्ली।

#### प्रतिष्ठित अन्तरंगसद्स्य-

१ भारतभूपण् श्री पं॰ मदनमोहन मालवीयजी, २ श्री डा॰ वी॰ प्स॰ मुञ्जे नागपुर, ३ श्री राजा वरखगृडी नरेश मतापनारायण्सिंहजी शिवगढ़ नरेश, ४ श्री पं॰ गिरीश शुक्त न्यायाचार्य काशी।

### मारतीय हिन्दू शुद्धिसभा की शाखायें-

१ श्रागरा, २ भरतपुर, ३ मथुरा, ४ दिल्ली, ४ गुढ़गांव, ६ श्रालवर, ७ जोधपुर, मिलन्ध (मीरपुरलास), ६ फ़ीरोज़पुर, १० मेरठ, ११ गाज़ियावाद, १२ श्रलीगढ़, १३ बुलन्दग्रहर, १४ पटा, १४ फ़र्रलावाद, १६ वदाबूं, १७ विज्ञनीर, १म मुरादावाद, १६ वरेली, २० शाहजहांपुर, २१ हरदोई, २२ लखनऊ, २३ प्रतापगढ़, २४ रायवरेली, २४ विलया, २६ काशी, २७ गोरखपुर, २८ पटना, २६ मुज़फ्फ़रपुर, ३० मोतीहारी, ३१ वेतिया (चम्पारन), ३२ दरभङ्गा, ३३ कलकन्छा, ३४ वारहवंकी, ३४ सागर (सी. पी.)

# शुद्धाशुद्ध पत्र ।

|       | ••         |                                   |                       |
|-------|------------|-----------------------------------|-----------------------|
| पृष्ठ | पंक्ति     | श्रंशुद्ध                         | शुंद                  |
| 3.    | १६         | राष्ट्रीय                         | राष्ट्रीय             |
| ર     | 98         | हिज हाइनेस                        | हिज़हाइनेस            |
| 8     | 90         | सृष्टि की श्रादि में              | सृष्टि के श्रादि में  |
| ¥     | 9 2        | उताप्रश्चकुपं                     | <b>उता</b> गश्चक्रुपं |
| ¥     | २२         | सिध्यर्थ                          | सिद्ध्यर्थ            |
| 도     | 9 9        | ब्राह्म <b>ण्</b> ष्ट्रे <b>द</b> | ब्राह्मगुश्चेति       |
| 2.8   | R          | निरोति                            | निर्ऋति               |
| 3 8   | 15         |                                   | (Ionion)              |
| १६    | . १४       | जिखित De श्रुद्धि                 | निवित शुद्धि          |
| २०    | ₹          | 'के पुनः                          | 'कः पुनः              |
| २२    | 97         | •                                 | ग्रह्माट् यवनी        |
| २२    | 93         | श्रह्णा यवनो                      | श्रहणाद् यवनंः        |
| २४    | 9 9        | वैशवाए                            | वसवादा                |
| र≖    | <b>9 ६</b> | श्रसकन्द                          | स्कन्द                |
| ₹=    | . 30       | ''पलहो''                          | 'परहर्वी'             |
| *8    | : 98,5     | १७ स्कन्द                         | स्कन्ध                |
| 48    | 30         | उशा                               | उपा                   |
| Ęo    | Ę          | सुखदेव                            | <b>ग्र</b> कदेव       |
| ६१    | ´ <b>'</b> | करोंच                             | कौल्च                 |
| ξ'n   | £          | शल्माली                           | शाल्मर्ला             |
| ६२    | . 50       | - त्रिहुइं गये                    | विछुद गये             |

|   | ६२          | 9 €         | कामवश ही जो      | . कामवश हो       |
|---|-------------|-------------|------------------|------------------|
|   | ६४          | 14          | सेवातियों के     | सेवातियों के     |
|   | 80          | 3           | जादूनाथ          | यदुनाथ           |
|   | 80          | 20          | नलंद             | नार्लंद .        |
|   | ७४          | 9           | चितर श्लिलजी     | वादिन्यार खिलजी  |
|   | ७४          | ₹           | मोहम्मद बिनस     | मोहम्मद विन साम  |
| • | ७६          | 3           | श्रमरी खुसरो     | श्रमीर खुसरा     |
|   | ø€          | 33          | इत बतोत          | इत वत्ता         |
|   | 66          | 38          | दाससियें         | दासियें          |
|   | 독국          | 5           | शमशीर गिरती थी   | गिरी थी शसशीर    |
|   | দঽ          | ٠ ٦         | तिश्रेम दुढ्यः   | तिष्टेम खूढवः    |
|   | <b>5</b> 2  | Ę           | हायाम            | हन्याम           |
|   | म३ :        | Ę           | शूश्याम          | शूशुयाम          |
|   | ಷಕ          | Ę           | शिद              | रिन्द            |
|   | <b>≓</b> 8  | 8 8         | घरबार वाहर से    | घरबार से बाहर से |
|   | <b>⊏8</b> ⊹ | 35          | जिनहार           | ज़िनहार          |
|   | <b>=8</b>   | <b>१</b> ८  | नगरन             | नगारन            |
|   | 50          | 53          | गुद्दिसी         | गुद्दीसी         |
|   | 300         | •           | राजपूतानी .      | - राजप्तनी       |
|   | 300         | <b>53</b> . | समभी गई          | समभी गई          |
|   | 898         | 85          | सुसलमान          | य्वन प्रीक्      |
|   | 350         | 58          | धति              | ष्टति .          |
|   | १३६         | ₹.          | साहव             | साहस             |
|   | 183         | ¥           | पुस्तक प्रार्थना | प्रार्थना पुस्तक |
|   | 380         | . 1         | शीशा             | सीसा ,           |
|   | 365         | ₹.          | चार वर्ष में     | चार वर्षों से    |

| 163  | 94         | सामुहिक                    | सामृहिक                        |
|------|------------|----------------------------|--------------------------------|
| 180  |            | २१ हमारे ''हमारा           | श्रपने '"श्रपना                |
| १६६  | 10         | यह यह                      | यह                             |
| 303  | 9 8        | टेम्परेस                   | टेम्परेन्स                     |
| १७२  | २४         | भ्रानी '''हुती सम्यकादिः   | य धरनी'''हुती सम्यगादिःय       |
| १७२  | २६         |                            | : श्रादित्याउज्ञा'''ततः प्रजाः |
| १७८  | २०         | एके। ब्रह्म द्वितीयोनास्ति | एकं ब्रह्म द्वितीयं नास्ति     |
| 323  | 9 €-       | १८ पृथा                    | प्रथा                          |
| 338  | Ţ          | डके                        | <b>ह</b> ें                    |
| ₹.00 | २०         | मुस्तका कमाल               | मुस्तका कमाल                   |
| २०१  | 93         | बोलिश्वक                   | बोलशोविक                       |
| २०१  | १४         | तुकाराम                    | तुकाराम                        |
| २०४  | 33         | <b>ल</b> ष्ट               | बर्द्                          |
| २१३  |            | निरपत्त                    | निष्पच                         |
| ₹9¥  |            | बर्वता ·                   | वर्ष्यस्ता                     |
| २२०  |            | परेः परिभवे                | पॅरेः परिभवे                   |
| २३०  |            | भ्राकर्भग्य                | श्रकमण्य                       |
| २३७  | ~ 3        | संघी                       | संधि                           |
| २३७  | Ę          | यो यथा मामनप॰              | यो यथा मांत्रपः                |
|      |            | तांस तथैव                  | तां स्तथेव                     |
| २५३  | 3 ==       | बिद्वान्                   | विद्वान्                       |
| २४६  | <b>ড</b> . | বিক্রিশর্থ                 | विक्रयार्थ                     |
| २५६  | 5          | वितीर्खार्थ                | वितर-गार्थ                     |
| २६०  |            | रचना बना काम               | रचना का काम                    |
| २६५  | २२         | मर्दु मशुमरी               | मर्दुं मशुमारी                 |

### देश अक्ष छंवर चांदकरण शारदा द्वारा राचित पुस्तकें:—

| कालेज होस्टल            | मूल्य    | I) |
|-------------------------|----------|----|
| शुद्धि                  | 33       | 1) |
| दत्तितोद्धार            | ,,       | I) |
| माडरेटों को पोल         | ,,       | 1) |
| श्रसद्योग               | 93       | 1) |
| श्रार्यंसमाज श्रीर श्रस | ह्यीग ,, | -) |
| विधवाविवाह करो          | "        | =) |
| पस्तकें मिलने के प      | नेः—     |    |

१ क्वंबर चांदकरण शाखा, शाखा-भवन, श्रजमेर

२ महेशबुकडिपो घसेटीवाजार, अजमेर

३ त्रार्व्यसाहित्यमंडल केसरगंज, अजमेर

४ जयदेवब्रदर्स कारेलीवाग, बड़ौदा

४ दुर्गाप्रसादजी मालिक श्री दुर्गाप्रेस, अजमर

६ मारतीय हिन्द्-शुद्धिसमा, देहली

७ कवि जयगोपालजी त्रार्य खराच्य समा परीमहत्त, लाहौर